## शास्त्रार्थ-बरेली

## सत्यासत्य विवेक

ता० २५ ग्रगस्त, सन् १८७६ ई० विषय-पुनर्जन्म

स्वामी दयानन्द सरस्वती जी-

जीव और जीव के स्वाभाविक गुए, कर्म और स्वभाव ग्रनादि हैं। ग्रीर परमेश्वर के त्याय करना ग्रादि गुए। भी ग्रनादि हैं। जो कोई मानता है कि जीव की, ग्रीर उसके गुए। ग्रादि की उत्पत्ति होती है उसको उसका नाश मानना भी ग्रवश्य होगा। ग्रीर तिस के कारण ग्रादि का भी निश्चय करना ग्रीर कराना होगा क्योंकि कारण के विना कार्य की उत्पत्ति सर्वथा ग्रसम्भव है। जो-जो जीव के पाप ग्रीर पुण्य ग्रादि कर्म प्रवाह से ग्रनादि चले ग्राते हैं, उनका ठीक-ठीक फल पहुँचाना ईश्वर का काम है। ग्रीर जीवों का विना स्थूल, सूक्ष्म ग्रीर कारण शरीर के सुख-दुःख का भोग करना ग्रसम्भव है। जब यह बात हुई, तब बारम्बार शरीर का घारए। करना भी जीव को ग्रवश्य है। क्योंकि क्रियमाए। कर्म नये-नये करता जाता है

उनका संचित ग्रीर प्रारब्ध भी नया नया होता चला जाता है। जब इस सृष्टि में विद्या की ग्रांख से मनुष्य देखे, तो सृष्टिक्रम ग्रीर प्रत्यक्ष ग्रादि प्रमाणों से ठीक-ठीक सिद्ध होता है, कि देखो जो ग्राज सोमवार है, वही फिर भी ग्राता है। महीना, रात दिन ग्रादि भी पुनः पुनः आते हैं। ग्रीर गेहूँ का बीज बोने से फिर वही गेहूँ ग्राता है। हस्ताक्षर दयानन्द सरस्वती जी

पादरी टी० जी० स्काट साहेब-

इस ग्रावागमन के विषय में केवल सत्य के लिये ही प्रयत्न करना चाहिये। हार-जीत की इसमें कोई बात नहीं है। यह सिद्धान्त पुराना तो है, परन्तु ससार में से मिटा जाता है। इसका ग्रभिप्राय यह है कि जितने जीवात्मा हैं, वे सदंव जन्म लेते रहते हैं। कभी मनुष्य की योनि में, कभी बैल की योनि में कभी बन्दर की ग्रौर कभी कीड़े मकौड़े की योनि में उत्पन्न होते हैं। परन्तु यह ऐसा सिद्धान्त है कि सुशिक्षित ग्रौर उन्नत जातियां इसको छोड़ती जाती हैं। प्राचीन मिस्री लोगों ने पहले इसे माना हुग्रा था फिर छोड़ दिया। इसी प्रकार यूनानियों ने ग्रौर ग्रंग्रे जों ने भी छोड़ दिया। हमारे पुराने द्रविड़ लोग भी, जो कि हमारे गुरु थे, यही सिखलाते थे। ग्रौर हम लोग सब के सब मानते थे। परन्तु रोशनी के फैलने से ग्रौर विद्या प्राप्त करने से, इस पुराने ग्रौर निराधार सिद्धान्त को छोड़ दिया सो हमारा सवाल पण्डित जी से यह है कि इस सिद्धान्त को मानने के लिये कौन सी युक्तियां हैं? जब कोई विशेष प्रमाण दिया जायेगा, तो हम उसका खण्डन करने के लिये आक्षेप करेंगे। फिर भी दो चार प्रश्न यहाँ पर हैं—

ईश्वर की ग्रात्मा के ग्रतिरिक्त ग्रौर ग्रात्माएँ भी ग्रनादि काल से है या नहीं?

इस जन्म लेने से कभी छुटकारा मिलेगा, या नहीं?

स्रापका यह कथन है कि सब दुःख संसार में होते हैं, दण्ड देने के लिए ही हैं सो पुनर्जन्म केवल दण्ड के लिए है, या इस का कोई स्रौर कारएाँ है ?

यह भी एक प्रश्न है कि परमेश्वर हर समय सगुरा है, या कभी निर्गुरा भी होता है ?

यह जन्म लेना उसी की खास कुदरत से हर समय होता रहता है, या किसी कुदरती कानून से होता है, जैसे कि बीज का उगना, फल का पकना पानी का बर-सना। इत्यादि —हस्ताक्षर टी० जी० स्काट साहेब

#### स्वामी दयानन्द सरस्वती जी-

तीन पदार्थ ग्रनादि हैं। एक ईश्वर एक कारण ग्रीर सब जीव। जीव

जन्म से कभी छ्टकारा न पायेंगे। पुनर्जन्म दण्ड ग्रौर पुरस्कार दोनों के लिए है। परमेश्वर सगुरा भी है ग्रौर निर्मुण भी ग्रौर वह सदेव रहता है। कुदरती नियम उसका यही है कि जैसा, जिसने पाप या पुण्य किया है, उसको वैसा ही ग्रपने सत्य न्याय से फल देता है। ग्रव पादरी साहेव ने जो कहा था कि पुनर्जन्म का प्राचीन सिद्धान्त हमारे बीच में भी था। इससे सिद्ध हुआ कि सब देशों में पुनर्जन्म का सिद्धान्त प्रचलित था। ग्रौर जो यह कहा कि जो जातियां सुधरती जाती हैं, वे पुनर्जन्म के सिद्धान्त को छोड़ती जाती हैं। ग्रव इस पर एक सवाल है कि प्रचीन सभी बातें भूठी, हैं, या उनमें से कुछ सत्य भी हैं ग्रौर नये सिद्धान्त सभी सत्य हैं, ग्रथवा उनमें कुछ मिथ्या भी हैं यदि पादरी साहेब कहें कि प्राचीन बातें ग्रौर सिद्धान्त ग्रव मानने के योग्य नहीं हैं, तब तो तौरेत ग्रौर जबूर इत्यादि ग्रन्थ ग्रौर वाईबिल व इंजील की शिक्षाएँ ग्राजकल की ग्रपेक्षा से बहुत पुरानी हैं। वे भी ग्रव न माननी चाहियें। यह कोई मानने योग्य प्रमाण की बात नहीं है कि पहले मानते थे ग्रौर ग्रब नहीं मानते, इसलिए सच्ची या भूठी हैं। या पहले नहीं मानते थे, ग्रव मानते हैं, इसलिए भूठी या सच्ची हैं।

ग्रव, पादरी साहेब ने कहा कि कुछ प्रमागा दें, तो हम उस पर ग्राक्षेप करें। प्रमागा के लिए मैंने पहले ही लिख दिया है, कि इस जीव के कर्म इत्यादि ग्रनादि हैं। ग्रीर, ईश्वर का न्याय करना इत्यादि भी ग्रनादि हैं। जो कर्म का सिद्धान्त न माना जाये तो सृष्टि में बुद्धिमान्, निर्वृद्धि ग्रीर दिरद्द, राजा ग्रीर कंगाल की ग्रवस्था ईइवर किस प्रकार कर सके। क्योंकि इसमें तरफदारी ग्राती है, ग्रीर पक्षपात से उसका न्याय ही नष्ट हो जाता है। जब कर्म के फल हैं तो परमेश्वर पूर्ण न्यायकारो वनता है, ग्रन्यथा नहीं। ग्रीर ईश्वर ग्रन्याय कभी नहीं करता।

पादरी स्काट साहेब-

पण्डित जी के कहने से तमाम जीव अनादि हैं अर्थात् अजल से हैं। तो इस हिसाब से हमारी और ईश्वर की अनादिता में कोई भेद नहीं। अर्थात् दो वस्तुएँ अनादि काल से हैं। एक प्रकार से दो ईश्वर हुए। मेरा प्रश्न यह है कि ऐसा मानना, तौरेत, जबूर और इंजीज के सर्वथा विरुद्ध है। मैं पूछता हूँ कि कौन सा सिद्धान्त अधिक सन्तोपजनक है। अर्थात् एक यह कि हमारे जीवात्मा सदैव आवागमन के चक्कर में अमते फिरते रहेंगे और कभी बैल के शरीर में जायेंगे और कभी बन्दर के। कभी अत्यन्त की इं मको ड़े के और कभी किसी अच्छे शरीर में। इस अनादि काल से चल रहे चक्कर में अधिक सन्तोप है कि तौरेन, जबूर और इंजील के सिद्धान्त में कि अन्ततोगत्वा जो लोग ने की करते और नंक वनते हैं, वे एक ऐसे सुखपूर्ण स्थान में पहुँचोंगे कि उन्हें फिर कभी जन्म न लेना

होगा। न ही उन्हें किसी प्रकार का कष्ट होगा। विचार कीजिये कि किस ग्रन्थ की शिक्षा ग्रधिक सन्तोषजनक है। इस के ग्रतिरिक्त ईश्वर निर्गुण ग्रीर सगण दोनों प्रकार का कैसे हो सकता है ? अर्थात् वह विशेषगों वाला भी है स्रौर विशेषणों से रहित भी है ? वह कौन सी वस्तू है कि विशेषणों से रहित है ? बताइये, यदि उसमें न्याय करने का गुएा न हो तो न्याय क्योंकर करें भ्रौर पूनर्जन्म के रूप में लोगों को दण्ड किस प्रकार देवें ? ऐसे ही निराधार विचारों पर आधारित होने के कारण सुशिक्षित जातियाँ इस सिद्धान्त को छोड़ती जाती हैं। इसके ग्रतिरिक्त यदि यह पुनर्जन्म दण्डस्वरूप है तो इसमें दण्ड क्या हुग्रा? उदाहरण के लिए जब बन्दर यह जानता ही नहीं कि मैंने क्या भ्रपराध किया है, या कोई पादरी साहेब, या पण्डित साहेब अत्यन्त तुच्छ कीड़े के शरीर में उत्पन्न हुआ तो उनको दण्ड कैसा हुआ। वे तो जानते ही नहीं कि हमने क्या-क्या ग्रंपराध किये हैं ? क्या कभी किसी को याद ग्राया है या ग्राता है कि मैं अपनुक काल में बन्दर था ग्रथवा मैं किसी समय में गीदड़ था श्रीर, जब कुल दुनिया में किसी को भी याद नहीं है, तो फिर ऐसे पुनर्जन्म में किसी के लिए क्या दण्ड की बात रह जाती है। हम तो यह मानते हैं कि दुःख कभी-कभी दण्डस्बरूप होता है ग्रौर कभी नहीं भी। हस्ताक्षर टी. जी. स्काट साहेब

#### स्वामी दयानन्द सरस्वती-

दोनों भ्रनादि होने से बराबर नहीं होते, जब तक कि उनके सब गुरा बराबर नहीं। परमेश्वर भ्रनन्त हैं और जीक सान्तः। परमेश्वर सर्वज्ञ है, जीव भ्रत्पज्ञ। परमेश्वर सदा पवित्र और भुक्त तथा जीव कभी पवित्र, कभी बन्ध् भ्रीर कभी मुक्त। इसलिए दोनों बराबर नहीं हो सकते।

तौरेत, जबूर श्रौर इंजील के विरुद्ध होने से ही कोई बात सच्ची श्रौर भूठी नहीं हो सकती। क्योंकि तौरेत श्रादि में भ्रम से सच को भूठ श्रौर भूठ को सच बहुत जगह लिखा है। सच्ची तो उस किताब की बात हो सकती है कि जिसमें श्रारम्भ से श्रन्त तक एक भी बात भूठ न हो। ऐसी किताब वेदों के श्रितिरक्त भूगोल में ईश्वरकृत श्रौर कोई नहीं। क्योंकि ईश्वर के गुण, कर्म श्रौर स्वभाव से अनुकूल वेद ही पुस्तक है, दूसरी नहीं। सिवाय वेद के उपदेश के किसी भी किताब में ठीक-ठीक सब बातों का निश्चय नहीं नजर श्राता है। इसलिये सबसे उत्तम वेद की ही शिक्षा है, दूसरे की नहीं।

परमेश्वर ग्रपने गुणों से सगुण हैं ग्रथीत सर्वज्ञ ग्रादि गुणों से ग्रौर निर्गुण—कारण के जड़ ग्रादि गुण तथा जीव के ग्रज्ञान, जन्म, भरण, भ्रम ग्रादि गुणों से, रहित होने से परमात्मा निर्गुण है। इसलिए यह निश्चय जानना

चाहिए कि कोई पदार्थ भी इस रीति से सगुराता श्रीर निर्गुगाता से रहित नहीं है।

जब जीव का पाप ग्रधिक ग्रौर पुण्य कम होता है, तब उसे बन्दर ग्रादि का शरीर धारण करना पड़ता है। ग्रौर जब पाप पुण्य बराबर होते हैं, तब मनुष्य का। ग्रौर, जब पाप कम ग्रौर पुण्य ग्रधिक होता है, तब विद्वान् इत्यादि का।
—हस्ताक्षर दयानन्द सरस्वती जी

## पादरो स्काट साहेब-

सब पुराने सिद्धान्त मिथ्या नहीं हैं। श्रीर, न ही सब नये सिद्धान्त सत्य हैं। परन्तु जब सुशिक्षित जातियां भली प्रकार विचार विमर्श करके किसी सिद्धान्त को निथ्या उद्घोषित करती हैं, तो यह दृढ़ प्रमाण है कि वह सिद्धान्त मिथ्या है। श्रीर एक ही बार के जन्म लेने के विषय में सोच लीजिए।

तौरत नई नहीं है। यह भी बहुत पुरानी है। तौरत किसी प्रकार भी वेद से नई नहीं है। उसमें पुनर्जन्म का कुछ भी उल्लेख नहीं है। तौरत ग्रांर इंजील सत्य हैं वा मिथ्या यह ग्राज का विषय नहीं है। इस विषय को व्यर्थ ही खण्डित करना कि ये मिथ्या नहीं ग्रयवा वेद के विषय में कुछ नहीं कहना है क्योंकि यह भी ग्राज का विषय नहीं। परन्तु इस बात पर घ्यान दीजिये कि सुशिक्षित ग्रीर उन्तत जातियां तौरत ग्रीर इंजील की शिक्षाग्रों पर दढ़ रहती हैं। इसके प्रतिकृत हिन्दू लोग ज्यों-ज्यों उन्तत ग्रीर सुशिक्षित होते जाते हैं वेद को छोड़ते जाते हैं। ग्रावश्यकता हो, तो मैं संकड़ों प्रमाण दे सकता हूँ। ग्रीर यह कहना कि कर्म ग्रनादि काल से है, इसलिये पुनर्जन्म हाता है। तब तो परमश्वर को भी जन्म लेना चाहिये। और यदि कोई कहे कि उसके सब कर्म ग्रच्छे हैं, तो क्या कठिन हैं कि उसकी दया ग्रार कृपा से हम लोग भी ऐसे दढ़ ग्रीर उत्तम हो जावें कि हमें बन्दर या गीदड़ बनना न पड़े। जैसा कि हमारे पितत्र धर्म ग्रन्थ में लिखा है— "एक बार मनुष्य के लिए मरना है। बाद इसके न्याय।"

निर्मु ग्रीर समुण के विषय में स्वामी जी के ग्रथं को मैं नहीं मानता। निर्मुण का यह अर्थ नहीं है कि कोई गुण न हो। जब उसमें गुण नहीं है, तब तो वह सगुण भी नहीं हो सकता। फिर इस समय जन्म-मरण का प्रबन्ध कौन करता है ? ग्रब फिर मैं पूछता है कि यदि दण्ड-भोग के लिए जन्म लेता है तो यह चाहिये कि दण्ड भोगने वाला यह जाने कि मुफे दण्ड नयों भोगना पड़ा है। ग्रन्यथा दण्ड भोग की सब बात ही व्यर्थ हो जाती है। मैं फिर पूछता है कि किसी को याद क्यों नहीं रहता, कि तुम बन्दर या गीदड़ पिछने जन्म में थे।

हस्ताक्षर टी जी क्काट साहेब

#### स्वामी दयानन्द सरस्वती जी-

पहले प्रश्न के विषय में उत्तर—जीव अल्पज्ञ है, इसलिये पूर्वजन्म की बात को याद नहीं रख सकता। पादरी साहेब को विचार करना चाहिये कि ऐसी बात क्यों पूछते हैं क्योंकि इसी जन्म में जन्म के पांच वर्ष तक की बातें भी क्यों नहीं याद रहतीं हें और सुषुष्ति अर्थात् गहरी नींद में जब सो जाता है, तब जागृत अवस्था की बात एक भी याद नहीं रहती। भीर कार्य-कारण के अनुमान से अर्थात् कार्य का निश्चय कर लिया। सब विद्वान् लोग मानते हैं कि जब पाप-पुण्य का फल सुख-दुःख, नीच-ऊँच जगत् में दीखता है तो कारण जो पूर्वजन्म का कर्म है, सो क्यों नहीं है पुरानी और नई शिक्षा वा सिद्धान्त की बात दृष्टान्त के लिये पर्याप्त नहीं है। क्योंकि वह सर्वथा सत्य नहीं। और जिनको आप सुशिक्षित कहते हैं, उन जातियों में से कोई मनुष्य अर्थात् दार्शनिक वा विचारक बन्दर से मनुष्य का होना मानता है यह सर्वथा मिष्या है।

ये वेद की ही बातें हैं कि वेदी का बनाना। इब्राहीम को ईश्वर ने कहा कि इससे मैं प्रसन्न होता हूँ, तुम यज्ञ किया करो। इत्यादि वेदों की बातें बाई-बिल में मौजूद हैं। ग्रौर ईसा ने साक्षी दी है कि इसका एक बिन्दु भी भूठ नहीं है।

इसलिये ग्रीर भी एक प्रमाण देता हूँ कि ग्राजकल मोक्षमूलर (व्याख्याता) ग्रपने ग्रन्थों में लिखते हैं कि ऋग्वेद से पहले की कोई भी पुस्तक संसार में नहीं है। ग्रब में सेकड़ों साक्षियाँ दे सकता हूँ कि बाइबिल इन-इण्डिया के बनाने वाले इत्यादि ग्रीर ग्राजकल के सेकड़ों विचारकों की वाणी से मैंने सुना है कि बाइबिल वा इञ्जील को नहीं मानते। ग्रीर कर्नल ग्रल्काट इत्यादि ने भी बाइ-बिल की शिक्षा को सर्वथा त्याग दिया है। ग्रीर हमारे ग्राय लोग—एफ० ए०, बी० ए०, एम० ए०, एल० डो०, लाखों लोग बाइबिल को सर्वथा नहीं मानते ग्रीर वे सभी सुशिक्षित हैं। ग्रस्तु; पादरी साहेब का यह कथन पर्याप्त नहीं है। परमेश्वर का पुनर्जन्म नहीं होता। क्योंकि वह ग्रनन्त ग्रीर सर्वथ्यापक है। वह शरीर में नहीं ग्रा सकता। वह तो नित्य मुक्त है। बन्धन का काम कभी नहीं करता।

#### पादरी स्काट साहब-

पण्डित जी का पक्ष, बालक के उदाहरण से कि वह किसी बात को याद नहीं रखता, जो कि वचपन में हुई हो, मिण्या सिद्ध होता है। इसलिये कि बच्चे कुछ न कुछ तो याद रख ही लेते हैं। ग्रीर फिर यह भी प्रश्न होता है कि जव हगारे ग्रात्मा ग्रनादि काल से हैं, तब तो हम भी वच्चे की ग्रपेक्षा से कुछ बड़ गये हैं। हमें कुछ न कुछ तो कृतान्त ज्ञात होने ही चाहियें। परन्तु ऐसा नहीं होता। इस युक्ति पर विचार कीजिये।

यह सम्भव प्रतीत नहीं होता कि हम ग्रनादिकाल से चले ग्रा रहे हैं। भीर जन्म ग्रहण करके यदि सब बातें भूल गये हैं. तब तो जन्म घारण करने का दण्डग्रहण करने का भी कुछ ग्रर्थ न निकला। ग्रीर नींद का जो वर्णन किया गया, सो इस उत्तर से सिद्ध होता है कि नींद की बात भी याद रहती है। कित-पय तो नींद के समय बड़े उत्तमोत्तम विचार प्रकट करते हैं। यहां पर मैं एक पुष्ट प्रवन ग्रीर करना चाहता हूँ। वह यह कि इस शिक्षा से संसार में पाप को प्रोत्साहन प्राप्त होता है। क्योंकि लोग कहते कि जो चाहें सो करें, भोगेंगे तो फिर कभी किसी ग्रन्य योनि में ही। ग्रच्छा जन्म भी कभी होगा। यह भी कहते हैं कि यह परम्परा सदैव चलती रहेगी। क्या कर, हम मानते हैं कि संसार में जो दुःख हैं, उनका कोई न कोई कारण ग्रवश्य है। कभी बुरों को दण्ड के लिये ग्रीर कभी ग्रच्छों को कि उनको ग्रनेक प्रकार की शिक्षा मिलती है।

कहानी है कि बादशाह का लड़का था। पण्डित के पास पढ़ने के लिये भेजा गया। पण्डित ने उसको सब प्रकार से सृशिक्षित करके योग्य बनाया। फिर बादशाह के पास लाया। और उससे कहा कि केवल एक ही काम बाकी है। उसने पूछा कि इस ने कोई अपराध किया। कहा कि नहीं। तब कहा कि मुफे चाबुक देना। और खुद सवार होकर लड़के में कहा कि दौड़ो और उसको खूब मारता गया। फिर बादशाह के पास ने आया। बादशाह ने कहा कि ऐसा क्यों किया? पण्डित ने कहा इसलिये कि दूसरों पर दया करना सीले और दयालु व कृपालु बन जाये। सो यह सम्भावना है कि चच्छे मनुष्यों को भी कष्ट भोगना पड़े. किसी अच्छे उद्देश्य के लिये। यह कुछ आवश्यक नहीं है कि पुराने जन्म के कारण मे। डारविन माहेब पुनर्जन्म को नहीं मानते। वे केवल यही कहा है कि संसार में विकास क्रम से नीची योनियों के प्राणी ऊँची योनियों को प्राप्त हो गये हैं। उनका यह अभिप्राय नहीं है कि कोई प्राणी जो अब है, वह पहले भी था। कर्नल अल्काट साहेब की जो चर्चा चली है, सो उसका जो पक्ष है. वह सुन लीजिये। तब मालूम होगा कि वे कैसे आदमी हैं?

हस्ताक्षर-टी० जी० स्काट साहेब

#### स्वामी दयानन्द सरस्वती जी-

लड़के के उदाहरण मे मेरा यह ग्रमिप्राय है कि वह जो कुछ सुख-दुःख भोगता है, उसकी स्मृति उसे स्वयमेव नहीं होती, कहीं किसी के कहने से

होती है। भीर जीव का स्वाभाविक गुण एक-सा रहता है। परन्तु नैमित्तिक मुख्य घटते-बढ़ते रहते हैं। इसलिये जीव एक से हैं। परन्तु उसके ज्ञान की सामग्री पाँच वर्ष के पश्चात् बढ़ जाती है। अब यदि पादरी साहेब की या मुक्तको कोई पुछे कि दस वर्ष के पहले किसी से एक दिन भर बातचीत क्या की। क्या वह सम्पूर्ण पदों ग्रीर ग्रक्षरों सहित याद है ि तो यही कहना पड़ेगा कि ठीक-ठीक याद नहीं है। जब सदा से जीव नहीं ग्राते, तो फिर कहां से हुए? जेल खाने के कैदियों को यद्यपि सब लोग ठीक-ठीक नहीं जानते, तथापि अनुमान करते हैं कि किसी ग्रपराध के करने से जेलखाने में पड़े हैं। इससे हम कभी भी ग्रपराध न करें। ग्रन्यथा हमारा भी यही हाल होगा। पादरी साहेब मेरे ग्रभिप्राय को नहीं समभे। वह स्वप्न की बात नहीं, सुषुप्ति की बात है कि जिस नींद में कुछ भी स्मरण नहीं रहता। बस नींद में कोई एक भी विचार कोई भी स्मरण नहीं रख सकता। जो पुनर्जन्म को नहीं मानते, उनकी शिक्षा से संसार में पापों की वृद्धि होती है। क्योंकि फिर आगे जन्म लेने की बात तो वे मानते ही नहीं हैं। जो मन में भ्रावे, वही करते हैं भ्रौर मरने पर व्यर्थ ही हवालाती के समान पड़े रहते हैं। ग्राज मरे ! कयामत तक हवालात में रहे । कचहरी के द्वार बन्द हैं, ग्रीर खुदा वेकार बैठा है। जो दोजल में गया, वह वहाँ का हो गया। जो जन्नत में गया वह वहाँ का हो गया। ग्रीर कर्म तो ससीम किये जाते हैं, परन्तु उसका फल ग्रसीम प्राप्त होता है। इस प्रकार ईश्वर बड़ा अन्यायी ठहरता है। और आशावादिता के विना मनुष्य सुधर नहीं सकते। केवल रंज में दुःख का कारण क्या है ? ग्रीर यदि शिक्षण के लिये उसको कष्ट दिया जाता है, वह सुधार के लिये है। परन्तु उसका फल तो विद्या आदि हैं। ग्रीर पादरी साहब ने कहा था कि एक स्थान में सदैव सूख-दुःख भोगेंगे, वह स्थान कौन सा है।

हस्ताक्षर-स्वामी दयानन्द सरस्वती जी

## पादरी टी० जी० स्काट साहब--

कर्नल अल्काट साहेब का एक कागज मेरे पास है कि जिसमें ईसाइयों की, और पादिरयों की ईसाई दीन की व्यर्थ ही कठोर भाषा में बहुत बुराई लिखी है। वह इतनी अधिक कठोर है कि मैं किसी बाजारी व बदमाश के लिये भी न बकता। कहते हैं कि ये कठोर और निर्देशी हैं। यह ईसाई दीन संसार में सारी बुराई और खराबी की जड़ है। इसके अतिरिक्त और भी कई प्रकार से कठोर भाषा का प्रयोग किया गया है। जरा विचार की जिये कि इस व्यक्ति का हृदय और उसकी बुद्ध किस प्रकार की होगी।

यह बात सिद्ध नहीं होती कि वेद तौरेत की ग्रपेक्षा ग्रधिक पुराना है। इसी ह

वास्ते कि तौरेत में यज्ञ का वर्णन है और हम दावे से कह सकते हैं कि सर्वप्रथम तौरेत में ही यज्ञ का वर्णन हुआ और वेद वालों ने वहां से ले लिया। दोनों बातों का दोनों में ही वर्णन है। निश्चय से कोई नहीं कह सकता कि किसने किस से ले लिया। और यह कहना कि कुछ गुरण स्थायी हैं और कुछ ग्रस्थायी, इसलिये इस जन्म की बातें हमें याद नहीं रहतीं। कुछ गुरण तो स्थायी हैं ही। अतः यह अवश्य ही होना चाहिये कि पिछले जन्म की कोई बात तो याद हो। यदि हमारी और पण्डित जी की बातचीत इस वर्ष कहीं हुई हो, तो कुछ बातें तो अवश्य ही याद रहती हैं।

निद्रा का उदाहरण ठीक नहीं है, क्योंकि कभी-कभी नींद में बात याद नहीं रहती और कभी-कभी याद रहती भी है। जेलखाने का उदाहरण भी पूरा ठीक नहीं है। क्योंकि इसमें दण्ड का केवल एक ही भ्राभिप्राय प्रकट होता है। दण्ड के दो ग्राभिप्राय हैं। एक तो दण्डित व्यक्ति का सुधार और दूसरे देखने वालों को शिक्षा। परन्तु इस पुनर्जन्म में तो केवल देखने वालों को शिक्षा की ही कुछ व्यवस्था मानी जा सकती है। यह नहीं कि उसे यह दण्ड क्यों मिला है?

रहा यह प्रश्न कि आत्माएँ [रूहें] कहाँ से आईं? शिक्षित जातियों रें आज कल यह सिद्धान्त है कि जैसे बीज से वृक्ष और वृक्ष से बीज उत्पन्न होते हैं, और कोई भी यह नहीं कहता कि पहले वृक्ष हुआ, अथवा पहले बीज हुआ है। इसी प्रकार रूह से शरीर और शरीर से रूह उत्पन्न होते हैं। तथापि यह बात हमारे लिये बुद्धिगम्य नहीं है कि ऐसा किस प्रकार होता है? परन्तु ऐसा नहीं है कि जो रूह अब मौजूद है, वह पहले किसी अन्य शरीर में थी। वह अभी पैदा हुई है और जब यहां से जावेगी, तो उसका यथोचित न्याय होगा, कर्मानुसार। इससे परमेश्वर अन्यायी नहीं है, अपितु इससे भी परमेश्वर का न्याय सिद्ध होता है। यह कहना कि रूह सदा कहां रहती है? हम यह नहीं कहते कि हम परोक्ष की बातें जानने वाले हैं कि सुख वा दुःख के स्थान बतावें। ईश्वर सर्वश्वितमान् है। वह रूह को सभी स्थानों पर सुख अथवा दुःख दे सकता है। हमारा जानना या न जानना क्या हुआ!

हस्ताक्षर-टी० जी० स्काट साहेब

#### स्वामी-दयानन्द सरस्वती जी-

जो कर्नल ग्रल्काट साहेब के विषय में पादरी साहेब ने कहा कि वह ग्रच्छा मनुष्य नहीं है, सो मैं ठीक नहीं मान सकता। क्योंकि जिनका जिनसे विरोध होता है, वे उनके विषय में उलटा सूधा कहा हो करते हैं। वेद तौरेत की ग्रपेक्षा बहुत पुराना है। ग्रीर जिसकी बात पूरी से अधूरी दूसरी में लिखी हो तो दूसरी ही पुस्तक बाद की होती है। बालकपन में नैमित्तिक गुएा-कर्म थे ग्रीर स्वाभाविक गुएा एक से हर समय रहते हैं। इस बात को पादरी साहेब ठीक-ठीक नहीं समभे। जो कि ग्राग के संयोग से जल में उष्एाता ग्राती है, वह नैमितिक ग्रीर जो ग्राग में उष्णता ग्राती वा दाहकता है, वह स्वाभाविक है। जो-जो जीव के स्वाभाविक गुएा हैं, वे न्यूनाधिक कभी नहीं होते।

श्रीर पादरी साहेब ने कहा कि जेलखाने के कैदियों को देखकर देखने वालों को भय होता है कि मैं ऐसा कर्म न करूँ। परन्तु जिसको दण्ड पूर्व जन्म के कर्मों का मिलता है, उसको याद ही नहीं। जैसे श्रीर लोग कार्य-कारणी को जानते हैं, ज्या वे न जानेंगे कि दण्ड श्रवश्य ही कर्मों का होता है।

एक वैद्य को ज्वर आया श्रौर एक मूढ़-गंवार को भी। वैद्य ने अपनी विद्या के प्रभाव से ज्वर के कारण को जान लिया कि श्रमुक कारण है। परंतु उस गंवार ने न जाना। फिर भी ज्वर का कष्ट तो दोनों ही अनुभव करते हैं। फिर भी गंवार इतना अवश्य ही जानता है कि कोई न कोई बदपरहेजी हुई है और इसी लिये यह ज्वर आया है। इससे उसे दण्ड द्वारा सुधारने का फल प्राप्त होता है कि जो मैं बुरा काम कहाँगा, तो बुरा फल जैसा कि उसको है, मुभे भी प्राप्त होगा।

जब जीव से शरीर श्रीर शरीर से जीव पैदा होते हैं, तो श्रापका बनाने वाला परमेश्वर नहीं। इससे श्रापका कथन ठीक नहीं रहा। श्रीर श्रापके कथना-नुसार जो जीव प्रथम-प्रथम उत्पन्न हुए, वे किन शरीरों से हुए? जो कहें परमेश्वर भी श्रादमी, घोड़े श्रीर वृक्ष तथा पत्थर के समान हुग्ना। क्योंकि जिसका कार्य जैसा होता है, उसका कारण भी वैसा ही होता है। श्रीर जीवों को मध्य में हवालातियों के समान दौरामुपुर्द करना—बहुत दिन तक कि जो दण्ड से भी भारी है, फिर उसको स्वर्ग मान के किन कर्मों से मिल सकता है? कोई भी नहीं। जब श्राप सर्वज्ञ नहीं हैं, तो फिर ऐसा क्यों कहते हैं कि पुनर्जन्म नहीं होता। इससे श्रापका एक जन्म सिद्ध नहीं हुग्ना श्रीर पुनर्जन्म सिद्ध हो गया।

—हस्ताक्षर दयानन्द सरस्वती जी

# विषय-ईश्वर देह धारण करता है

तारीख २६ ग्रगस्त, सन् १८७६

पादरी टी० जी० स्काट साहेब-

आज का सवाल यह है कि परमेश्वर देह धारण करता है, अर्थात् साकार

हो सकता है या नहीं। उचित यह है कि इस विषय में ग्रत्यन्त सावधानी से ग्रीर गम्भीरता पूर्वक विचार विमर्श ग्रीर प्रश्नोत्तर किया जावे। जब उस सर्वेश्वर के विषय में वार्तालाप हो तो मनुष्य को चाहिये कि बहुत सोच समक्ष कर गम्भी-रता के साथ बोले। इस विषय में ग्रहंकार ग्रीर ग्रिभिमान की कुछ भी गुञ्जाइश नहीं है। किसी को भी ऐसा घमण्ड नहीं करना चाहिये कि हम ईश्वर के विषय में सब कुछ जानते हैं। कवि का कथन है—

प्रशं से ले फर्श तक, जिसका कि यह सामान है। हिम्द उसकी गर लिखा, चाहूँ तो क्या ग्रमकान है।। अ जब पैगम्बर ने कहा हो, मैंने पहिचाना नहीं। फिर कोई दावा करे, उसका बड़ा नादान है।।

विचार कीजिये कि ईश्वर की भ्रनादिता के विषय में क्या हम जानते है ? सो इसी प्रकार हम सर्वशक्तिमान् के विषय में क्या जानते हैं ? वह सर्वध्यापक श्रर्थात् प्रत्येक स्थान पर मौजूद है, उसके विषय में हम क्या जानते हैं ? हाँ, इन शब्दों के कुछ कुछ ग्रर्थ हम जानते हैं। परन्तु यह कथन तो मूर्खों का ही है कि ईक्वर के विषय में हम सब कुछ जानते हैं। ग्राज के वार्तालाप में दो प्रश्न ये हैं — कि क्या ईश्वर देह घारण कर सकता है ? दूसरे यह कि ऐसा कमो हुग्रा है कि नहीं। विशेष रूप से पहली बात का ही विचार इस समय है। पहले प्रश्न का भाव यह है कि क्या यह सम्भव है कि ईश्वर ग्रपने ग्रापको कभी सदेह रूप में प्रकट करे ? ध्यान दीजिये । यह भाव कदापि नहीं है कि ईश्वर सदेह बन जाये। प्रथम पक्ष यह है कि देह घारण करने की सम्भावना है। म्रात्मा म्रौर परमात्मा (इन्सानी रूप म्रौर इलाहो रूप) बहुत-सी बातों में समान हैं। अपितु यह कहना चाहिये कि दोनों की एक ही जाति है, क्योंकि ईश्वर की वाणी में लिखा है कि —'खुदा ने इन्सान को ग्रपनी सूरत पर बनाया।' यह नहीं कि शारीरिक रूप में ग्रपने जैसा बनाया, ग्रपितु भाव यह है कि ग्राध्यात्मिक रूप में । ग्रथित् बहुत से गुरा-कर्म ग्रीर स्वभाव, जो ईश्वर में हैं, वे ही मनुष्य में भी हैं। भ्रर्थात् दया, न्याय तथा श्रीर भी श्रनेक प्रकार की धार्मिक विशेषताएँ। इस कारण ईश्वर के साथ मनुष्य मेल कर सकता है। ऐसी श्रवस्था में हम लोग जो कि स्वयं सशरीर हैं, क्यों ग्रहंकार करें कि ईश्वर

<sup>\*</sup> भ्राकाश से लेकर पृथ्वी पर्यन्त यह नाना प्रकार का जड़-जंगम-स्वरूप संसार, जिसका है, मैं यदि उसकी महिमा का गान करना भी चाहूँ तो कँसे करूँ। उसके गुण कर्म स्वभाव और पदार्थ तो अनन्त हैं। श्रीर मेरी सामर्थ्य बहुत ही अल्प है।

—अनुवादक

साकार न हो। यदि उसकी इच्छा हो कि वह सदेह रूप में प्रकट हो, तो क्या बाधा है। —हस्ताक्षर पादरी टी० जी० स्काट साहेब स्वामी दयानन्द सरस्वती जो—

जो पादरी साहेब ने कहा, उसकी परीक्षा हम नहीं कर सकते। इस पर सवाल यह है कि सर्वधा नहीं कर सकते या कुछ-कुछ कर सकते हैं। वैसे सर्व-व्यापक के विषय में कुछ जानते हैं, या नहीं? ग्रौर जो कुछ जानते हैं, तो कितना? जो किसी का कहना हो कि मैं ईश्वर को जानता हूँ तो वह मूर्छ है ग्रौर जो यह पादरी साहेब का कहना है, तो कुछ उसके जानने में वश नहीं रहा। ग्रौर पादरो साहेब ग्रपने पहले कथन के विरुद्ध बोले हैं। वह यह है कि ईश्वर देह धारण करता है। कर सकता है, या नहीं ऐसा नहीं। लिकन देह धारण करता है।

यहाँ प्रश्न होता है कि उसको क्या ग्रावश्यकता देह धारण करने की है ? दूसरे उसकी इच्छा में कोई बन्धन है, या नहीं ? तीसरे, वह निराकार है या साकार ? चौथे, वह सर्वव्यापक है या एक देशी ?

जीव ग्रौर ईश्वर के गुरा दया ग्रादि क्या ठीक-ठीक मिलते हैं, या नहीं ? बहुत से जीवों में भी दया देखने में ग्राती है।

प्रश्न—वे दोनों एक हैं। तो दोनों ही खुदा हैं। इसका क्या उत्तर है ? आध्यात्मिक पक्ष में जो परमेश्वर देहधारी होता है, तब वह सम्पूर्ण ही देह में आ जाता है, या दुकड़े-दुकड़े होकर आता है ? यदि दुकड़े होकर आता है तो नाश वाला हुआ। और जो वह सम्पूर्ण आ जाता है तो शरीर से छोटा हुआ। फिर तो ईश्वर ही नहीं हो सकता।

जीव तथा ईश्वर में कुछ भी भेद नहीं ग्ना सकता। ग्रीर यदि वह एक-देशी हैं तो एक स्थान पर रहता है या घूमता फिरता है। यदि कहो कि एक स्थान पर रहता है तो उसको सब स्थानों की खबर रहना ग्रसम्भव है। ग्रीर जो घूमता फिरता है तो कहीं ग्रटक भी जाता होगा, ग्रीर घक्का ग्रीर शस्त्र भी लगता होगा। जब परमेश्वर सृष्टि करता है, तब निराकार स्वरूप से या साकार से? जो कहो निराकार स्वरूप से, तो ठीक है। ग्रीर जो कहो कि देह-घारी होकर तो उसका सृष्टि रचना सर्वथा ग्रसम्भव है, क्योंकि त्रसरेगु ग्रादि पदार्थ सृष्टि का कारण रूप, उसके वश में कभी नहीं ग्रा सकते हैं।

—हस्ताक्षर स्वामी-दयानन्द सरस्वती

यादरी टी० जी० स्काट साहेब-

हम नहीं कहते हैं कि ईश्वर को सर्वथा जान ही नहीं सकते। लेकिन तो

भी बहुत बातें हैं, जो हम सर्वथा नहीं जान सकते। सर्वव्यापक के विषय में यह सिद्धान्त है कि वह ऐसा है, परन्तु यह कोई नहीं कह सकता कि इसका पूर्ण ग्रिभिप्राय हमको मालूम है। यह तो कह सकते हैं कि ईश्वर ने देह घारण किया। परन्तु उसका ग्रपने ग्राप का देह में धारण करना एक रहस्य है। ग्रिपतु हमारे ग्रात्मा का विषय भी शरीर के साथ रहस्यमय है। रहा यह प्रश्न कि ईश्वर की इच्छा में बन्धन है या नहीं। पण्डित जी इस बात को कुछ ग्रीर स्पष्ट करने की कृपा करें। मैं कहता हूँ कि परमात्मा ग्रर्थात् खुदा की रूह ग्रीर इन्सान की रूह सर्वथा एक जैसी हो नहीं हैं। एक ससीम है ग्रीर दूसरी ग्रसीम। इसलिए दो खुदा नहीं हैं। इनमें एक रचने वाला है ग्रीर दूसरी रचा गया है। परन्तु ईश्वर की इच्छा हुई और उसने इन्सान को ग्रपने जैसा ही बनाया है।

रहा यह प्रश्न कि ईश्वर सम्पूर्ण देह में ग्रा जाता है। मगर तो भी बाहर भी रहा। वह सर्वव्यापक है, तो उस देह के अन्दर क्यों नहीं है ? हम यह नहीं कहते कि केवल शरीर में ही है, ग्रीर कहीं नहीं है। विचार की जिये कि इस कमरे के अन्दर वह सर्वशक्तिमान इस समय मौजूद है ! वह स्रनादि परमेश्वर इस समय मौजूद है। स्रर्थात् ईश्वर स्रपने सब गुणों सहित इस समय इस कमरे में मौजूद है। इस बात से कोई भी इन्कार नहीं कर सकता तो इसमें क्या कठिनाई है ? यदि उसकी इच्छा यूँ ही हुई कि ग्रपने आप को एक शरीर में प्रकट करे। यह असम्भव नहीं है। उसकी इच्छा है। जब भी श्रावश्यकता हो। श्रपनी लाचारी से नहीं करता; ग्रपितु हम लोगों के लिये, क्यों कि हमारी बुद्धि यदि बहकाना जानती है तो श्रागे चलकर हम देख लेंगे कि कोई उचित कारण है ग्रथवा नहीं कि परमेश्वर देह धारण करे। यदि कोई कहे कि देह धारण करना, उसकी महिमा के विरुद्ध है तो यह भ्रान्तिपूर्ण है। यह किस बात में उसकी महिमा के प्रतिकूल है ? देह में कुछ त्रुटि है या कुछ ग्रप-वित्र है ? ग्रथवा कोई ग्रशुद्ध वस्तु है कि ईश्वर उससे घृणा करे। देह को किसने बनाया है ? क्या वह अब सर्वव्यापक नहीं है ? अर्थात क्या वह अब भी प्रत्येक देह में वर्तमान नहीं है ? —हस्ताक्षर पादरी टी० जी० स्काट साहेब

स्वामी दयानन्द सरस्वती जी-

पदारी साहेब ने मेरे प्रश्नों के ठीक-ठीक उत्तर नहीं दिये। जब वह सर्वव्यापक है तो एक देह में ग्राना या एक देह से निकलना सर्वथा ग्रसम्भव है। ईश्वर ने देह धारएा किया, इस की क्या ग्रावश्यकता है, यह मैंने पूछा था। इसका कुछ उत्तर नहीं दिया और इसका भी कुछ जवाब नहीं दिया कि ईब्वर ग्रौर जीव ग्राध्यात्मिक रूप में सर्वथा समान हैं ग्रथवा उनमें भिन्तता है। पादरी

माहेब पहले कह चुके हैं कि इन्सान की देह अपने शरीर में बनाई। इसके विरुद्ध पीछे कहा कि वे पृथक-पृथक हैं, एक नहीं। मुभसे पूछा कि पण्डित जी इसका स्पष्टीकरण करें। मैं पादरी साहेब के अभिप्राय का स्पष्टीकरण क्यों कर्रा? यह तो वे ही स्वयं बतावें। यह मैं भी जानता हूँ कि ईश्वर सर्वव्यापक है। इस कारण से वह अवतार धारण नहीं कर सकता क्योंकि क्या पहले वह उसमें नथा आप उसमें एक था? अब दूसरा, तीसरा इससे उसमें हजारों घुस गये? जब वह असीम था तो ससीम शरीर में देह धारण करना सर्वथा भूठ। और जो पादरी साहेब ने कहा कि उसने मनुष्य की रूह अपने स्वरूप में बनाई, तो मैं पूछता हूँ कि बन्दर किमके स्वरूप में बनाये? क्या वन्दरों का खुदा कोई दूसरा है? इस प्रकार से तो हाथी, घोड़े आदि सब के ही खुदा जुदा-जुदा हो जायोंगे।

जब सर्वव्यापक है तो उसने देह धारण नहीं किया। श्रिपतु उसने तो संसार का श्रणु-श्रणु धारण कर रखा है। पादरी साहब का यह कहना कि वह देह धारण करता है सर्वथा मिथ्या प्रमाणित हो जाता है। क्या वह पहले धारण नहीं करता था? क्या सर्वशक्तिमान परमात्मा श्रपनी इच्छा से देह धारण करता है? यदि हां, तो मैं पूछता हूँ कि वह श्रपनी इच्छा से देह छोड़ भी देता होगा, क्योंकि जो कोई पकड़ेगा, वह कभी न कभी श्रवश्य ही छोड़ेगा। श्रीर वह कभी श्रपने श्रापको मारने की भी शक्ति रखता है वा नहीं? तब तो वह श्रापके कथनानुसार सर्वशक्तिमान भी न रहेगा। जैसे श्रविद्या श्रादि श्रीर श्रन्याय करने श्रादि का उसका स्वभाव ही नहीं है, सो यह ही उसके जन्म श्रीर मरण में भी प्रतिबृद्धक है। क्योंकि वह श्रपने स्वभाव के विकत्न कोई कार्य चरितार्थ नहीं कर सकता।

## पादरी टी॰ जी॰ स्काट साहेब-

मेरा प्रश्न यह ही है कि क्या पण्डित जी का यह श्रभिप्राय है कि श्रब परमेश्वर देहधारी है ? क्योंकि उनकी युक्ति से प्रतीत होता है। वह यह दावा करते हैं कि परमेश्वर श्रव देह में है। श्रव जो ये सूरते सब दिष्टगोचर होती हैं. सब उसका देह ही हैं। यदि ऐसा है, तब तो मेरा दावा सिद्ध ही हो गया। श्रब उसमें बाकी ही क्या रहा ? देह धारण करने का क्या श्र्थ है ? इस बार्ताका। में, मैंने, जो देह, पशु, पत्थर इत्यादि हैं, श्रनादि काल से हैं। परमेश्वर सर्वव्यापका तो है परन्तु इसका यह श्र्यं नहीं है कि इस प्रकार से देहधारी हैं। जैसे जब कोई कहे कि श्रमुक व्यक्ति परमेश्वर का श्रवतार है तो पण्डित जी इसमें भगड़ा क्यों करते हैं ? देह धारण करने का श्र्यं कौन नहीं जानता ? श्रौर यह कहना कि इस विशेष श्र्यं में ईश्वर के देहधारी होकर श्राने जाने का कुछ

कथन नहीं है। श्रिपितु केवल यही अर्थ है वह हमारे लिये शरीर में प्रकट हुआ। जब वह शरीर लुप्त हो जाता है, तब भी ईश्वर वहां वर्त्त मान रहता है। परन्तु वह ईश्वर की आत्मा उस समय भी उस शरीर में हैवानी आत्मा नहीं है। अभी रूह इस शरीर में प्रकट हुई। यह कोई आने या जाने का मामला ही नहीं है। मैंने साफ-साफ कहा है कि जो मनुष्य का आत्मा ईश्वर के आत्मा के समान है परन्तु है सर्वथा भिन्न। बन्दर की स्थिति और है। उसका चर्चा करने की यहां क्या आवश्यकता है? रहा यह प्रश्न कि ईश्वर ने बन्दर का किसके स्वरूप पर बनाया। सो जैसी उसकी इच्छा हुई, वैसा उसने बनाया अर्थात् बन्दर की सूरत, और गीदड़ की सूरत और बैल की सूरत और इन्सान का अपनी सूरत. में। तब इसमें आक्षेप की क्या बात है?

अब रहा यह प्रश्न कि ईश्वर ने क्यों देह धारण की ? इसका उत्तर देता हूँ। उनकी सम्भावना का होना तो कुछ असम्भव नहीं है। मकान के उदाहरण को स्मरण की जिए और यह भी कि देह धारण करने का अर्थ यह है कि अपने श्रीप को एक देह में प्रकट करना। यदि इस घटना अथवा गति को अपने श्रीप को एक देह में प्रकट करना। यदि इस घटना अथवा गति को अपने समक्ष तो समक्षिये। हम डरते नहीं कि यह कहने लगें कि ईश्वर के गुण तो गति करते ही नहीं हैं तो क्या वह जड़ पत्थर है ? अथवा निर्गुण है ? उसका आना जाना कुछ न हुआ। जीना मरना कुछ न हुआ। केवल मनुष्य की अल्प सामर्थ्य के कारण अवतार होना अर्थात् देह धारण करना। देह धारण करने में लाभ यह है कि मनुष्य के लिए किसी पूर्ण गुरु, पथ-प्रदर्शक और आदर्श की जरूरत है। जब गुरु पूर्ण और आदर्श भी सर्वथा दोष रहित हो, तभी मनुष्य उन्नति करता है। अन्यथा जैसी चाहिए, वैसी उन्नति नहीं करता, क्योंकि उन्नति का साधन वा माध्यम अच्छा नहीं होता।

- हस्ताक्षर पावरी टी० जी० स्काट साहेब

#### स्वामी दयानन्द सरस्वती जी-

जो पादरी साहेब ने कहा कि पण्डित जी के दावे ने मेरे दावे को साबित किया। यह गलत है क्योंकि देह घारण करता है, इसका अर्थ यह है कि पहले वह देह में नहीं था। इस कथन ने तो पादरी साहेब के दावे को ही खारिज किया ै. न कि साबित।

जो कि सर्वव्यापक है वह देह धारए। करता है, या करे, या छोड़ें, यह कहना सर्वथा असम्भव है। श्रीर जब वह सर्वव्यापक है, तब देह धारए। करने को कहाँ से श्राया? क्या ऊपर या नीचे से श्रथवा बाहिर या बगल से। जो कहें कि किसी तरफ से श्राया तो फिर तो वह सर्वव्यापक न हुआ। श्रीर जो कहें

कि सर्वव्यापक है तो कहीं से स्नाना साबित नहीं हो सकता। जाहिर होने में मैं पादरी साहेब से पूछता हूँ कि क्या पहले गुम थाकि स्नांख से नहीं दोखा। जाहिर होने में दीख़ पंड़ा। क्या रूह स्नांख से देखने का विषय है? जो कहें नहीं तो फिर जाहिर होने का क्या स्नयं है? जैसे सांप बिल में से निकल कर जाहिर होकर फिर गुम हो जावे?

वैसे ही मैंने पूछा था कि बन्दर को किस की सूरत में बनाया ? उसका कुछ,भी उत्तर नहीं दिया । क्या बन्दर ग्रौर ग्रादमी ग्रादि का बनाने वाला एक ही खुदा है, ग्रथवा दो,जुदा-जुदा हैं ?

जब उसके देह धारण करने में पादरी साहेब कुछ विशेष मामला नहीं दिखला सकते तो बस, पादरी साहेब का तो मामला ही खारिज हो गया । जो पादरी साहेब ने कहा कि परमेश्वर के गुरा गित करते हैं, यह सबथा भूठी बात है क्योंकि वह गुरा है, द्रव्य नहीं। गितशील द्रव्य होता है, गुरा नहीं।

जो पादरी साहेव कहें कि देह धारण करना जरूर है, तब तो उसकी जरूरत की बात भी ठीक-ठीक अवश्य ही बतलावे। और जो यह कहा कि मनुष्य की उन्नति के लिए देह धारण करता है, तब तो पहले कहे हुए सभी दोप पादरी साहेव के कथन में आते हैं और मैं पूछता हू कि वह सवशक्तिमान, सर्वव्यापक क्या अपनी सामर्थ्य से जीवों की उन्नति नहीं करा सकता? जो कहे कि करा सकता है तो देहधारण करना व्यर्थ हुआ। जा कहें कि करा नहीं सकता तो मर्वशक्तिमान नहीं रहा। और जो मैंने दाष दिये थे कि पोदरी साहेव के कथनानुसार देह धारण करने पर तो परमाणु आदि को अपनी पकड़ में लाने का सामर्थ्य ही उसमें नहीं हो सकता। इतने दोष मौजूद रहे।

**—हस्ताक्षर स्वामी दयानन्द सरस्वती जी** 

## पादरी टी० जी० स्काट साहेब-

प्रत्येक बात में यह कहना कि यह भूठ है। सो शिष्टाचार के कुछ प्रतिकूल प्रतीत होता है क्योंकि भूठ वेईमानी और फरेव है। और भी बहुत सी मिथ्या बातें हैं, जिनको कि भूठ कहना जरा शिष्टाचार विरुद्ध प्रतीत होता है। ईश्वर तो वन्दर की देह में सर्वव्यापक के रूप में है। परन्तु कोई उसको गीदड़ बता दे, वैसे ही कोई उसको वन्दर बता दे। परन्तु हां ग्रद्धतवादी ही कहेंगे। परन्तु पण्डित जी तो द्वैतवादी हैं। यह मैं पूछता हूँ पण्डित जी से कि परमेश्वर के ग्रतिरिक्त और भी कोई पदार्थ है वा नहीं? संसार में नहीं, परन्तु जब ईश्वर का कोई खास अवनार हो तो उस देह में वह सर्वव्यापक है। परमेश्वर के सिवा और कोई जीव उसमें नहीं। उसको अवतार कहते हैं। कुछ ग्राने जाने का यह मामला नहीं

हैं। कोई स्याही ऐसी होती है कि जब उससे लिखते हैं तो कुछ नजर नहीं आता। परन्तु वह लिखाई मोजूद होती है या नहीं। स्याही मौजूद है, अक्षर मौजूद हैं, उनको जरा आग के सामने दिखाओं तो कुल लिखाई नजर आती हैं। पहले भी मौजूद तो थी परन्तु नजर नहीं आती थी। इसी प्रकार परमेश्वर का नजर न आना, कुछ आने जाने का मामला नहीं है। उसने अपने आपको केवल हमारी कमजोरी के वास्ते इस शरीर में प्रकट किया है। वह कहीं गुम नहीं था। कहीं से आया नहीं। फिर इस विषय में मैं यह कथन करूंगा कि गुएग का गित करना, यह है कि वह कार्य का रूप धारएग करे उपयोग में आवे। जैसे कि प्रेम और दया का रखना और न्याय करना।

ग्रौर यह कहना कि देह धारएं करने से परमेश्वर की लाचारी मालूम होती है, भ्रान्तिपूर्ण है। पण्डित जी का सिद्धान्त है कि जन्म लेने से मनुष्य सुधर जाता है तो इसमें भी परमेश्वर लाचार है या उसकी इच्छा है। यदि वह सर्वशक्तिमान् है, तब तो ऐसा नहीं कहना चाहिए कि लाचार है, पण्डित जी के कथनानुसार। ग्रौर यदि उसकी इच्छा है तो ग्रपनी इच्छा से वह जानता है कि मनुष्य के विषय में कौन सा उपाय उत्तम है परन्तु कुछ-कुछ बातों के विषय में हम मानते हैं कि परमेश्वर लाचार है।

ध्यान दीजिए—यदि वह सर्वशक्तिमान् है तो एकदम ही रूह को पिवश्व क्यों नहीं कर देता ? क्यों मनुष्यों को अनेक प्रकार के दुःख देता है। विचार करना चाहिए कि मनुष्य कर्म करने में पूर्ण स्वतन्त्र है। ग्रौर खुदा उसके विषय में बलात्कार नहीं करता है। खुदा चाहता तो है कि वह सुधर जावे परन्तु उसका सुधारना केवल खुदा के वश में नहीं है। खुदा ने इन्सान को ऐसा ही बनाया है ग्रौर कर्म करने में स्वतन्त्र होना यह मनुष्य के महत्त्व का सूचक है। तो इससे वह अपनी बहुत बड़ी हानि भी कर सकता है। ईश्वर ने उचित यही समभा कि मनुष्य को सुधारने के लिए पूर्ण ग्रादर्श नमूने के तौर पर उसको दिखावे। खुदा के गुम होने से नहीं, ग्रिपतु इन्सान के गुम होने से। ग्रौर बातों को छोड़कर ग्रागे चलकर ग्रिधक निवेदन करू गा।

—हस्ताक्षर पादरी टी० जी० स्काट साहे**ब** 

#### स्वामी दयानन्द सरस्वती जी-

जो पादरी साहेब ने शिष्टाचार के विषय में कहा, सो ठीक है परन्तु सत्य के कहने में अशिष्टता कभी नहीं हो सकती। अशिष्टता तो भूठ के कहने में होती है। और जो पादरी साहेब ने मुक्ते द्वैतवादी बताया, सो ठीक नहीं है। मैं अद्वैतवादी हूँ, क्योंकि मैं ईश्वर को एक मानता हूँ। जो पादरी साहेब

ने कहा कि वन्दर स्रीर गीदड़ स्रादि के शरीर में ईश्वर के सर्वव्यापक होने से वन्दर स्रीर गीदड़ नहीं कहा जा सकता तो स्रादमी के शरीर में व्यापक होने में स्रादमी भी उसे नहीं कहना चाहिए। स्रीर कहा कि शरीर में ईश्वर ने स्रवतार लिया। उसमें दूसरा जीव नहीं था तो मैं पूछता हूँ कि उसमें पहले ईश्वर था कि नहीं? जो कहें कि था तो उसका स्राना-जाना स्रसम्भव है। स्रीर जो कहें कि नहीं था तो उसका सर्वव्यापक होना नहीं हो सकता।

जो मैंने जाहिर होने के विषय में पूछा था, उसका ठीक-ठीक उत्तर पादरी साहेब ने नहीं दिया। गोलाकार कर गये। जो ईश्वर दृश्य नहीं तो उसको जाहिर होना कहना व्यर्थ है। ऋौर जो कहें कि दृश्य है तो सर्वव्यापक नहीं। ऋौर जो पादरी साहेब ने कहा कि हमारी कमजोरी के कारण वह अवतार लेता है तो हमारी कमजोरी के कारण ही क्या वह सर्वव्यापक हमारा काम नहीं कर सकता? जो कहें कि नहीं कर सकता, तो इसमें क्या युक्ति है? ऋौर फिर वह सर्वशक्तिमान् भी नहीं रहता। ऋौर जो कहें कि कर सकता है तो जन्म धारण करना ही व्यर्थ हो जाता है।

श्रौर जो कहा कि प्रीति का रखना, सो भी ठीक नहीं है क्योंकि यहाँ प्रीति गुए। श्रौर प्रीति करने वाला चेतन द्रव्य है। इसलिए पादरी साहेब का कहना ठीक नहीं है। परमेश्वर अपने स्वाभाविक गुए। के अनुकूल काम करने में लाचार कभी नहीं है। परन्तु अवतार के धारए। करने में तो लाचार ही मानना होगा। जैसे कि पादरी साहेब ने कहा कि वह श्रादमी को नहीं मुधार सकता। अब मैं पूछता हूँ कि सर्वशक्तिमान् का क्या अर्थ है? पादरी साहेब क्या चाहते हैं? जैसे पादरी साहेब ने कहा कि कुछ बातों में लाचार है, वैसे ही अवतार लेने में भी लाचार है, क्योंकि सर्वव्यापक का आना-जाना प्रकट करना सर्वथा असम्भव है। जब वह दुःख नाश नहीं करता तो पादरी साहेब के कहने में ही पादरी साहेब की बात कट जाती है। जो कि कहते हैं कि अवतार लेकर मनुष्यों का दुःख काटता है। श्रौर जो कहा कि दुःख क्यों देता है? इसका उत्तर यह है कि यह न्यायाधीश है। जोवों के जैसे पाप-पुण्य होते हैं, वैमा ही उनका फल देना अवश्य है क्योंकि वह सच्चा न्यायकारी है।

**—हस्ताक्षर स्वामी दयानन्द सरस्वती जी** 

## पादरी टी० जी० स्काट साहेब-

द्वैतवादी वे होते हैं जो कि दो पदार्थ मानते हैं। एक तो ईश्वर ग्रौर दूसरे ईश्वर से भिन्न यह कार्य जगत्। ग्रद्वैतवादी वे होते हैं, जो कि एक ही पदार्थ ईश्वर को मानते हैं ग्रौर कुछ नहीं। सो ज्ञात नहीं कि पण्डित जी एक

ही पदार्थ मानते हैं, वा दो। ईश्वर अनदेखा तो है परन्तु जब अपने आप को प्रकट करना चाहता है तो प्रकट कर देता हैं। शारीरिक अर्थात् शरीर में तो आत्मा से हम आपके शरीर को देखते हैं, आत्मा को नहीं। परन्तु उस प्रकार से होने से ईश्वर का हाल बहुत अधिक जानते हैं। क्योंकि एक नमूना पवित्र और पूर्ण हमारी दृष्टि में होता है। इसलिए ईश्वर का अवतार होता है। ईश्वर ने देख लिया कि मनुष्य के लिए उचित यही है, इसलिए ऐसा ही हुआ और होता है।

ईश्वर सर्वशिक्तिमान् तो है परन्तु तब भी इसका अर्थ यह नहीं है कि कोई बात उसके वश से बाहर नहीं। वह अधर्माचरण नहीं कर सकता। भूठ नहीं बोल सकता। दो और दो को वह पांच नहीं मान सकता। इससे यह नहीं हो सकता कि एक वस्तु हो भी और न भी हो। अर्थात् एक अर्थ से उसकी शक्ति की भी सीमा है।

मैंने यह कहा कि यदि मनुष्य को रोग नहीं है तो ईश्वर उसे सुधार नहीं सकता। सुधार का सर्वोत्तम उपाय यही है कि देह धारण करे और एक पूर्ण आदर्श मनुष्य के सामने प्रस्तृत करे। मनुष्य तो आदर्श को चाहता ही है। संसार में सर्वश्रेष्ठ और पिवत्र गुरु कोई नहीं है कि जिसने कभी भी पापाचरण न किया हो। कोई गुरु ऐसा नहीं है जो सब बातों में पूर्ण हो। केवल ईश्वर ही देह धारण करके मनुष्य के सामने ऐसा नमूना पेश कर सकता है। जिससे ठीक-ठीक धर्म का मार्ग प्रत्येक मनुष्य को प्राप्त हो सके और वह हर वात में नेकी और पृण्य को जान सके। यह बहुत रहस्य की बात है। कौन नहीं जानता कि मनुष्य अनुकरणप्रिय है। नमूने को देखकर उसके अनुसार कार्य करता है। पाठशालाओं और सेनाओं में देखो और घर में भी देखो, जब नमूना अच्छा है, गुरु पूर्ण है, तब उन्नित भी बहुत अच्छी होती है। क्या यह बात उत्तम और रहस्मयी नहीं है कि ईश्वर देह धारण करके इंसान के लिए एक पूर्ण और पर्याप्त नमूना दिखावे कि जिससे मनुष्य अपनी मोक्ष प्राप्ति में समर्थ हो सके?

ईश्वर की इच्छा यूँ है और यही मेरा भी ग्रिभिप्राय है कि खुला करके कह देना कोई ग्रच्छी बात नहीं है। उसमें सावधानता होनी ही चाहिए। यदि ईश्वर ने ग्रपनी इच्छा से ऐसा किया क्योंकि उसको यही उत्तम प्रतीत हुग्रा तो फिर हम इसके विरुद्ध क्यों बोलें?

म्रब शब्द प्रमाण को लीजिये। इंजील में लिखा है—'ग्रारम्भ में शब्द था ग्रौर शब्द खुदा के साथ था। ग्रौर शब्द खुदा था। ग्रौर शब्द साकार हुम्रा।' भर्यात् वही खुदा शरीर धारण करके प्रकट हुआ, यह लिखा है। ग्रीर जिस किताब में यह लिखा है, ऐसी उत्तम किताब है। ग्रीर वह ग्रपना प्रमाण कि वह ईश्वर की ग्रीर से है। ग्रीर जो कुछ कि उसमें लिखा है, वह बुद्धिपूर्वक, तर्कसंगत ग्रीर प्रमाणपुक्त है। ग्रीर यह कहा कि बहुत से लोग इसको भूठ समभकर छोड़ देते हैं, जैसा कि वेद को। क्योंकि वह सर्वथा मिथ्या है ग्रीर उसके समर्थन में कोई भी युक्ति वा प्रमाण नहीं है।

—हस्ताक्षर पादरी टी० जी० स्काट साहेब

#### स्वामी दयानन्द सरस्वती जी-

महैत विशेषण परमेश्वर का है, किसी दूसरे का नहीं। इसके कहने से यह सिद्ध हुआ कि परमेश्वर एक है। जीव अनेक हैं। और जगत् का कारगा अनेक प्रकार का है। और जो पादरी साहेब कहें कि ईश्वर के अतिरिक्त दूसरा श्रीर कोई न था तो फिर जीव श्रीर यह जगत् कहाँ से श्राया? जो कहें कि ईश्वर से तो जीव ईश्वर हुग्रा। जो कहें कि कारए से तो पादरी साहेब को भी कारए मानना पड़ेगा। ग्रीर यदि जीव की उत्पत्ति मानी जाये. तब तो उसका नाश भी अवश्य ही मानना होगा। यह वात कई बार चली, परन्त ग्रभी तक ठीक-ठीक उत्तर नहीं दिया गया कि उसको देह धारए। करने की स्रावश्यकता ही क्या है ? स्रोर इसके विना ही वह स्रपना काम क्यों नहीं कर सकता? इसका कुछ जवाब नहीं हुग्रा। जव उसकी शक्ति की सीमा है तो फिर ईश्वर की भी सीमा क्यों नहीं है ? जो कहें ईश्वर की भी सीमा है तो वह सर्वें व्यापक नहीं। ग्रीर यह बात पादरी साहेव के पहले कथन के भी विरुद्ध होगी। जब परमेश्वर की सब बातों को नहीं जानते तो फिर पादरी साहेब ने ोसा क्यों कहा था कि ईश्वर अवतार लेता है। और वे अब इस बात में जिद क्यों करते हैं ? ग्रौर जब ग्रवतार लेने से पहले उसे कोई जान ही नहीं सकता तो उसी ने ग्रवतार लिया यह कहना भी व्यर्थ ही है क्योंकि वही पुरुष या पादरी साहेब ग्राज भी हैं, जो कि कल के शास्त्रार्थ में थे। जब कि अवतार होने से पहले कभी देखा या जाना ही नहीं तो फिर उसी ने अवतार लिया है, यह कहना भी तो अनुचित और अयुक्त ही है।

क्या पादरी साहेब ने कभी इस बात पर विचार नहीं किया कि पृथिवी, सूर्य, चन्द्र, मनुष्य शरीर ब्रादि भी तो ईश्वरीय शक्ति के ही न्मूने हैं। श्रौर एक साढे तीन हाथ के शरीर में ब्राकर, खा, पी, बढ़, घट कर मर जाना भी क्या कोई बड़ा नमूना है।

श्रीर जो इंजील के लेख की बात कही कि वह शब्द श्रवतार हुग्रा। यह

कथन सर्वथा मिथ्या है क्योंकि शब्द गुएा होता है ग्रौर वह द्रव्य कभी भी नहीं हो सकता। ऐसी मिथ्या बात जिस इंजील में लिखी है, वह सत्य कभी नहीं हो सकती ग्रौर नहीं कभी उत्तम हो सकती है। पादरी साहेब की इंजील में योहन्ना के स्वप्न के प्रकाशित वाक्य की कथा सर्वथा ग्रसम्भव है कि जो पोथी के एक बन्धने के खोलने पर उसमें से एक सवार घोडे सहित निकला। क्या ऐसा कभी हो सकता है? ऐसी-ऐसी कई भूठ बातें हैं। क्या पादरी साहेब ने दे कभी भी नहीं देखी होंगी फिर भी ऐसी किताब के सत्य होने का दावा करों हैं, सो जिद करने के सिवा ग्रौर कुछ नहीं हैं।

इसलिये पादरी साहेब ग्रौर सब सज्जन पुरुषों को चाहिये कि सब— सर्वथा सत्य, ईश्वरकृत वेदों की शरगा लेकर धर्म, ग्रर्थ, काम ग्रौर मोक्ष की सिद्धि ग्रवश्य करें। —हस्ताक्षर स्वामी दयानन्द सरस्वती जी

#### पादरी टी० जी० स्काट साहेब—

योहन्ना के विषय में 'मकाशफात की पुस्तक' में लिखा है। उसके विषय में यदि पण्डित जी की बुद्धि ऐसी ही है तो मैं क्या उत्तर दे सकता हूँ? ईश्वर ने अपनी सामर्थ्य से इस सम्पूर्ण सृष्टि को अभाव से भाव रूप में रचा है। उचित यही है कि वह जब भी चाहे इसका नाश कर दे। जब तक यह सृष्टि स्थिर है, तब तक ईश्वर इसमें सर्वव्यापक नहीं है। वह तो इससे पृथक् है। और मैंने बार-बार यह कहा है कि उसने जो अवतार लिया, इसका कारण था। सो अाप फिर से पहले नेख को देख लीजिये।

ईश्वर की शक्ति की सीमा यही है कि वह अपने विरुद्ध कुछ भी नहीं कर सकता। हम दावा करते हैं कि हम सबके शरीर में भी उसका प्रकाश होता है। और सब कामों के लिये उसने एक पूर्ण नमूना भी हमें दिया है। मनुष्य के लिये उसकी महिमा चाँद, सूर्य, सितारे से अधिक है।

गब्द का भाव यह है कि वह ईश्वर को प्रकाशित करने वाला हो। जैसे कि शब्द ही मनुष्य के अर्थ को भी प्रकट करता है। उसी प्रकार मसीह जैसे अवतार ईश्वर की महिमा और अर्थ को प्रकट करते हैं।

ग्रव देखिये कि लोग बाइबिल के विषय में कितने पुरुषार्थी ग्रौर साव-धान हैं। ग्रौर इस पुस्तक को कैसी दृढ़ता के साथ पकड़े हुए हैं। पच्चीस सोसाइटियाँ हैं, जो कि इसकी छपाई में संलग्न हैं। दो सौ भाषात्रों में इसके ग्रनुवाद हो चुके हैं। उदाहरण के रूप में दो सोसाइटियों के कार्य को लें। एक वर्ष में इङ्गलिस्तान में एक ने बाईस लाख, हि;यानवे हजार, एक सौ, तीस प्रतियाँ छपवाईं। ग्रौर बतलाइये। ग्रमेरिका में एक सोसाइटी में सनर बड़ी-बड़ी मशीनें छापने के लिये हैं। चार सौ कार्यकर्ता हैं। उसमें बीस ह्बार पाँच सौ प्रतियाँ एक ही दिन में तैयार की जाती हैं। कौन कह सकता है कि इस किताब को नहीं मानते। सो मैंने सिद्ध कर दिया कि ईश्वर की देह बारण करने की पूर्ण सम्भावना है। ऐसा होना बुद्धि से परे की बात नहीं; प्रपितु यह युक्तिसंगत और उचित है। उसका बहुत आवश्यक कारण भी मैंने बता दिया और इस पुस्तक का वचन सत्य प्रामाणिक होता है।

—हस्ताक्षर पादरी टी० जी० स्काट साहें**ब** 

# विषय—ईश्वर पाप को त्तमा भी करता है (ता० २७ ग्रगस्त, सन् १८७६ ई०)

पादरी टी० जी० स्काट साहेब—

मेरा यह दावा नहीं है कि ईश्वर दण्ड नहीं देता। दण्ड भी वह अवश्य ही देता है। परन्तु मेरा निवेदन यह है कि वह समय-समय पर, जब भी श्रीर जैसा भी उसको उचित प्रतीत होता है, मनुष्य के कल्याएं के लिये पाप को क्षमा कर सकता है। जब कोई ईश्वर है, वह सर्वगुएं सम्पन्न है श्रीर चेतन भी है श्रीर भी उसमें श्रनेक प्रकार के गुएं, कर्म श्रीर स्वभाव विद्यमान हैं तो यह भी श्रवश्य ही समभना चाहिये कि वह हम को देखता है। हमारे लिये चिन्तन करता है। हमारा कल्याएं चाहता है श्रीर हमको सुधारना चाहता है। सो यह दावा कोई अनुचित नहीं है।

बहुत-सी बातों से हमारी ईश्वर से समानता है अर्थात् हम धर्म की बाते जैसे कि न्याय और अन्याय इत्यादि जानते हैं। ईश्वर में अनेक प्रकार की विशेषताएं हैं। जैसा कि न्याय, प्रेम, दया, इत्यादि। सो ये मनुष्य में भी पाई जाती हैं। जब हम इस बात पर विचार करें कि बहुत-सी बातों में हम और ईश्वर एक ही हैं, तब हम ईश्वर की सत्ता को कुछ-कुछ जान सकते हैं। हमें यह भी समभना चाहिये कि ईश्वर के साथ हमारा सम्बन्ध ऐसा है, जैसा कि हम आपस में रखते हैं अर्थात् ईश्वर हमारा शासक है। वह हम पर शासन करता है। वह हमारा पिता है। उसने हम को उत्पन्न किया है। वही हमारा पालन और संरक्षण करता है।

जब हम इन बातों पर विचार करते हैं, तब हम ईश्वर के विषय में अधिकाधिक बोध प्राप्त करते हैं। श्रौर वेदों में तथा ग्रन्य धार्मिक ग्रन्थों में भी पिता तथा शासक ग्रादि के रूप में ईश्वर का उल्लेख किया गया है। ग्रब विचारना चाहिये कि जब सभी धर्म-ग्रन्थों में ऐसा उल्लेख है तो इसमें कुछ न कुछ वात हमारे समभने-समभाने की भी है। हमें यह समभना चाहिये कि जिस प्रकार उसके साथ हमारा शासक वा पिता के रूप में सम्बन्ध है, उसी प्रकार वह पिता और शासक के कर्तं क्य कमों का पालन भी अवश्य ही करता है। अब विचारिये कि पिता और शासक का काम क्या-क्या होता है? इस में कुछ भी सन्देह नहीं है कि ये दण्ड देने वाले भी होते ही हैं। दण्ड देने का भी एक उत्तम उद्देश्य होता है और वह यह कि दण्ड देकर अपराभी सन्तान वा प्रजा को सुधारा जाये। और इस प्रकार दूसरों को भी शिक्षा मिले। हम और आप यह भी कहते ही हैं कि बदले की भावना से दण्ड न दिया जावे। दण्ड उतना ही दिया जावे, जितना कि आवश्यक हो और शिक्षा-दायक हो। फिर भी यदि पिता वा शासक चाहें तो क्षमा कर दें। और इसी-लिए क्षमा होती है।

#### स्वामी दयानन्द सरस्वती जी-

पादरी साहेव का पक्ष यह था कि ईश्वर पापों को क्षमा भी करता है। क्षमा कर सकता है, ऐसा पक्ष नहीं। फिर पादरी साहेव ने दूसरी प्रकार से क्यों कहा? ग्रीर यह कहा कि दण्ड भी ग्रवश्य देता है। यह तो परस्पर विरोधी कथन है। क्या ग्राधा दण्ड देता? ग्रीर क्या ग्राधा क्षमा कर देता है? या कुछ कमग्राधिक करता है? जैसे ईश्वर सब बातें जानता है, क्या जीव लोग भी वैसे ही जानते हैं? ग्रथवा कम-ग्राधिक जानते हैं। जैसे हमारे बीच में न्यायाधीश न्यायकारी होता है श्रथवा कम-ग्राधक जानते हैं। जैसे हमारे बीच में न्यायाधीश न्यायकारी होता है श्रथवा कम-ग्राधक जानते हैं। जैसे हमारे बीच में न्यायाधीश न्यायकारी होता है श्रथवा कम-ग्राधक जानते हैं। जैसे हमारे बीच में न्यायाधीश न्यायकारी होता है श्रथवा ईश्वर केवल न्यायकारी है जो न्यायकारी है तो फिर क्षमा करना कहाँ रहा? क्योंकि न्याय उसका नाम है जिसने जितना जैसा काम किया उसको उतना वैसा ही फल देना।

जो ईश्वर को थोड़ा बहुत कुछ न कुछ जानते हैं तो मैं पूछता हूँ कि ईश्वर की सब ही बातों में ऐसी रीति है, या कुछ कम-प्रधिक ? यह मैं भी मानता हूँ कि ईश्वर के साथ हमारा राजा और पिता का सा संबंध है। परन्तु यह सम्बन्ध क्या अन्याय करने के लिये हैं ? ऐसा कभी नहीं हो सकता। वेद आदि पुस्तकों में क्षमा करना कहीं नहीं लिखा है। ईश्वर के न्याय करने का क्या अर्थ हैं ? न्यायाधीश सभा आदि के दण्ड और पुरस्कार आदि सुधार की लिये होते हैं अथवा इनका कुछ और अर्थ हैं ? और जो क्षमा करता है तो किस-किस काम पर क्षमा करता है और किस-किस पर नहीं ? जब क्षमा करता है नव तो ईश्वर पाप का बढ़ाने वाला होता है, क्योंकि वह जीवों को पाप करने में उत्साहित करता है। जब ईश्वर सर्वेश है तो उसके न्याय

स्रादि गुगा और कर्म भी भूल और भ्रान्ति स्रादि सब दोषों से रहित हैं। इसलिये जब ईश्वर स्रपने स्वभाव के विश्व कोई कार्य कभी कर ही नहीं सकता तो
फिर न्याय के प्रतिकृत क्षमा वह कैसे कर सकता है ? स्रौर ईश्वर जो दयालु है
तो दया का भी वही स्रर्थ है, जो कि न्याय का है। क्षमा करना दया नहीं है।
जैसे कि एक डाकू पर कोई दया करे स्रर्थात् क्षमा करे तो क्या वह दयालु गिना
जा सकता है ? कभी नहीं ? क्योंकि हजारों जीवों को उसने दुःख दिया है।
जब डाकू क्षमा कर दिया जावेगा, तब तो वह बड़े साहस के साथ स्रौर भी
खूब डाके मारेगा। इसलिये दया का मतलब भी स्रौर ही है, जो पादरी साहेब
जानते हैं, वह नहीं।
—हस्ताक्षर स्वामी दयानन्द सरस्वती जी

### पादरी टी० जी० स्काट साहेब-

पण्डित जी जल्दी न करें। मेरा मतलब बेईमानी पर कमर बांधने का नहीं है। ईश्वर क्षमा करता है तो उसमें 'सकता या नहीं सकता' का उल्लेख आरम्भ में इस लिये किया गया है कि इस प्रकार की सम्भावना प्रतीत होती है। निस्सन्देह आज का विषय तो यही है कि वह क्षमा करता है। हम यह नहीं कह सकते कि वह कहां तक दण्ड देता है और कहाँ तक क्षमा करता है। यह उसका काम है, हमारा, नहीं। परन्तु जब वह सर्वज्ञ है और हम लोगों के समान भूल भी कभी नहीं करता। हम लोग तो अपने कामों में भूल किया ही करते हैं। ईश्वर अपनी अच्छी बातों में, और उसकी सभी बातें अच्छी हैं, भूल कभी नहीं करता ईश्वर तो सब कुछ जानता है। हम वास्तव में कुछ भी नहीं जानते। उसके क्षमा करने में भी अवश्य ही कोई भेद है। क्योंकि क्षमा करना सदा ही एक सूक्ष्म विवेक का कार्य होता है। ईसाई लोग दृदतापूर्वक कहा करते हैं कि वह विना किसी सिफारिश के और विना किसी न्याय के क्षमा किया करता है। परन्तु जब वह दयालु है और न्याय-कारी भी है तो वह सर्वथा एक ही बात है। अर्थात् दया और न्याय एक ही बात है।

परन्तु जरा न्यायकारी बनकर सोचिए। दया में कुछ न कुछ मतलब ऐसा भी जरूर होगा जो कि न्याय में नहीं है। वेद में यह जरूर लिखा है कि ईश्वर पापों को क्षमा करता है।

श्रव में यहाँ पर एक पुस्तक म्यूर साहेब की कि जिसमें लिखा है कि— "ग्रदिति पाप को क्षमा करती हैं" का प्रमाण देता हैं। पण्डित जी कहेंगे कि यह ग्रर्थ गलत है। ग्रव ग्रंग्रेजी जानने वालों का यह काम है कि वे म्यूर साहेब की प्रम्तक देखकर न्याय करें। मैं यह पूछना चाहता हैं कि क्या क्षमा शब्द का विचार बेद वालों को कभी भी नहीं सूक्ता । क्या वे क्षमा का ग्रर्थ नहीं जानते थे । स्रौर, क्या क्षमा करना भूल है ?

मैं यह सिद्ध करूं गा कि समय-समय पर क्षमा करना बहुत ही श्रेष्ठ कार्य है। यदि इसे संसार में से हटा दिया जाये तो संसार की अवस्था बहुत ही बिगड़ जायेगी। और यह तो अनुमान से प्रत्येक व्यक्ति जान सकता है कि क्षमा से संसार में बहुत अच्छे-अच्छे परिएगाम होते हैं। कौन जानता है कि माता-पिता के बीच में और बेटा-बेटी के बीच में क्या वास्ता है और परस्पर एक का दूसरे से तथा मित्र का मित्र से क्या सम्बन्ध है ? यदि इन सबके बीच में क्षमा करने का भाव कभी भी, सर्वथा न आवे तो ये सम्बन्ध जरा भी न चलें।

श्रीर यह कहना कि क्षमा करने से पाप बढ़ जाता है तो यह ठीक है। यदि क्षमा सदा ही क्षमा हो, श्रीर वह कभी किसी भी रूप में दण्ड न हो। श्रीर यह भी ठीक है कि कुछ श्रवस्था ऐसी भी होती हैं कि जिनमें किसी को कभी भी क्षमा नहीं करना चाहिये जैसा कि डाकुश्रों के विषय में। संसार में सभी बातें इस प्रकार की नहीं हैं कि हम क्षमा को संसार से सदा के लिये सर्वथा दूर कर दें। जो श्रनादि श्रीर न्यायकारी है, वह भी जानता है कि कब श्रीर किस पर क्षमा श्रीर दया श्रादि का व्यवहार किस प्रकार करना चाहिये। श्रागे चलकर मैं यह भी बताऊँगा कि क्षमा करने से पापवासना का श्रन्त हो जाता है और साथ ही यह भी कि दण्ड देने से पाप की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। श्रीर इस प्रकार मनुष्य श्रीर भी श्रिधिक निडर तथा बड़ा शैतान बन जाता है। —हस्ताक्षर पादरी टी० जी० स्काट साहेब

#### स्वामी दयानन्द सरस्वती जी-

जो शास्त्रार्थ का विषय है स्रौर जिसको सिद्ध करने की प्रतिज्ञा प्रथम पादरी साहेब ने की थी, उससे दूसरा कथन न्याय-शास्त्र के स्रनुसार पराजय का सूचक हैं। इस प्रकार की पराजय को दार्शनिक भाषा में प्रतिज्ञान्तर कहा जाता है। पादरी साहेब ने कहा कि स्रसल विषय वही है कि ईश्वर पापों को क्षमा भी करता है। इससे यह सिद्ध हुम्रा कि ऐसे स्रवसर पर पादरी साहेब को स्रपना पक्ष सिद्ध करने के लिये विशेष बल देना चाहिये था। जब पूर्ण निश्चय से नहीं जानते, तो फिर प्रतिपादन या समर्थन कैसा? मैं पूछता हूँ कि जितने ग्रंश में क्षना करना पादरी साहेब मानते हैं, उसको भी ठीक-ठीक जानते हैं या नहीं? क्या स्रापके मत में ईश्वर डाकू स्रादि को क्षमा नहीं करता? स्राप डाकू स्रादि को क्षना करने का उपदेश नहीं करते? स्रौर यदि ईश्वर किसी के वसीले से क्षमा करता है तब तो वह पराधीन ठहरता है। स्रौर यह भी बताये कि ईश्वर किसके वसीले से क्षमा करता है वह वसीला स्रापका है या किसी दूसरे

का। यदि कहो कि अपने आपका वसीला है तो भूठ है। और यदि कहो कि किसी दूसरे का है, तो फिर ईश्वर स्वतन्त्र नहीं रहा।

ग्रौर, जो पादरी साहेब ने कहा कि ग्रदिति माता क्षमा करती है, वेद में लिखा है तो मैं पूछता हूँ कि ग्रदिति किसका नाम है ? ग्रौर क्षमा करना तो चारों.वेदों में कहीं भी नहीं लिखा। जब क्षमा करना है ही व्यर्थ, तो फिर ऐसी मिथ्या बातों का उपदेश वेदों में क्यों कर हो सकता है ?

यह बड़े ग्राश्चर्य की बात है कि ग्रंग्रेजी जानने वाले वेदों के सिद्धान्तों का निर्णय करें। यह बात तो ऐसी ही है, जैसे कि कोई संस्कृत पढ़कर, ग्रंग्रेजी के सिद्धान्तों का निर्णय करे।

श्रौर जो माता-पिता क्षमा करते हैं, ऐसा पादरी साहेब का कथन है सो वे भी पूर्णतया क्षमा करते हैं, या कुछ-कुछ। जो कहें कि कुछ-कुछ, तब भी ठीक नहीं हैं। क्योंकि पाप करने से क्या माता-पिता ग्रपने ग्रन्तरात्मा में ग्रपने सन्तान के प्रति प्रसन्न होते हैं? यदि हां, तो फिर वे बालकों की ताड़ना क्यों करते हैं? यही तो दण्ड है। जब बालक कुछ समर्थ हो जाते हैं श्रौर पांच वर्ष से बड़े हो जाते हैं, तब माता-पिता बालकों के साधारण पाप वा ग्रपराध भी क्षमा नहीं किया करते। श्रौर जो क्षमा करते हैं तो कभी-कभी माता-पिता ग्रौर संतान में वैर विरोध क्यों होता है? इससे पादरी साहेब का द्यान्त गलत ठहरता है। हां यदि सब माता पिता क्षमा करते, तब तो पादरी साहेब का द्यान्त भी ठीक होता ग्रौर कथन भी। ग्रापके मत के ग्रनुसार शैतान ने बहुत से ग्रपराध किये हैं। परन्तु ईश्वर ने उसको ग्राज तक कोई दण्ड दिया कि नहीं? ग्रौर भविष्य में भी उसको कोई दण्ड देगा या नहीं। जब शैतान को बनाया तब तो वह पवित्र था। फिर जब उसने पाप किया ईश्वर ने उसे क्षमा क्यों नहीं किया? ग्रौर ग्रागे भी क्षमा करेगा या नहीं। —हस्ताक्षर स्वामी दयानव्य सरस्वती जी

## पादरी टी० जी० स्काट साहेब-

हमारे सुयोग्य विद्वान् ग्रौर प्रिय मित्र स्वामी दयानन्द जी घवरायें नहीं। मैं विषय से बचकर न चलूँगा। परन्तु यह मुक्ते ग्रिधकार है कि मैं जिस प्रकार भी उचित समक्तूँ, उसी प्रकार ग्रपनी युक्ति का ग्राधार स्थिर करूं। पहले मैं बुद्धि से यह सिद्ध कर रहा हूँ कि क्षमा की संभावना है। फिर ग्रागे चलकर देख लेना, मैं शास्त्रीय प्रमार्गों से भी यह सिद्ध करूंगा कि ईश्वर पाप क्षमा करता है। ग्रर्थात् ग्राज का विषय कि ईश्वर पाप क्षमा भी करता है, वह बुद्धि पूर्वक है कि नहीं? ग्रौर फिर इसका विशेष कथन न करूंगा।

मेरी युक्ति तीन प्रकार की हैं। बुद्धि पूर्वक है, शास्त्र सिद्ध है ग्रौर ग्रनु-

भव से भी पुष्ट है। वह डाकू का उदाहरए। इस प्रकार से है कि अनुशासन को स्थिर रखने के लिये डाकू को क्षमा करना अच्छा नहीं है। परन्तु कौन नहीं जानता कि कभी-कभी डाकु आं को क्षमा करने के भी वड़ उत्तम-उत्तम परि-ए। एक उदाहरए। है—

योहन्ना रसूल ने एक ग्रादमी को ईसाई धर्म में दीक्षित किया। वह डाकू था। वाद में वह धर्म से वहिष्कृत किया गया ग्रीर जंगल में भाग गया तथा बड़े-बड़े डाकुग्रों का काम करने लगा। योहन्ना उसकी खोज करने जंगल में गया। पहले तो डाकू ने उसे मार डालना चाहा, परन्तु योहन्ना बूढ़ा था। वह उससे न डरा ग्रीर पास जाकर बोला कि मैं तो बूढ़ा ग्रादमी हूँ, मुफे क्यों मारते हो? डाकू का हृदय परिवर्तन हो गया। उसने डाकुग्रों का साथ छोड़ दिया ग्रीर योहन्ना के साथ चला ग्राया। फिर वही डाकू बहुत उत्साही प्रचारक ग्रीर साधु पुरुष बन गया। उसने फिर कभी कोई ग्रपराध नहीं किया ग्रीर ग्रपना जीवन बहुत पवित्रता से व्यतीत किया। डाकुग्रों ग्रादि के विषय में जब कि मनुष्य भी क्षमा-पूर्ण व्यवहार करते ही हैं, तब यह भी संभावना है कि ईश्वर भी क्षमा कर देता है। ग्रीर यह पूर्णतया सम्भव है। ईश्वर तो मनोगत बातों को भी जानने वाला है।

ईसाइयों का सिद्धान्त यह है कि यह वसीला, जिससे क्षमा प्राप्त होती है, निष्कलंक अवतार ईसा मसीह का इस संसार में पैदा होना है।

मैं पण्डित जी से पूछता हूँ कि अदिति का क्या अर्थ है ? म्यूर साहेब की पुस्तक का जो जिकर मैंने किया है, सो स्वामी जी जल्दी में किसी बात को उल्टी न समभें। मैं कोई मूर्ख नहीं हूँ। म्यूर साहेब की पुस्तक अंग्रेजी में है परन्तु उसमें साथ ही संस्कृत क्लोक भी वेद के भरे हुए हैं। अंग्रेजी जानने वाले सज्जन म्यूर साहेब के प्रमाणों और युक्तियों को अंग्रेजी में भी देख सकते हैं और अपनी संस्कृत में भी समभ सकते हैं।

शैतान का जो हाल है, सो हम नहीं जानते। शायद उसको बीस वार क्षमा मिल चुकी है ग्रौर ग्रब उसे क्षमा मिलने की कोई ग्राशा नहीं है। फिर भी कौन जानता है। हाँ, इतना हम जानते हैं कि ग्राज शैतान का विषय नहीं है। मैं पण्डित जी से यह पूछता हूँ कि क्या क्षमा कभी भी नहीं होनी चाहिये? क्या मनुष्य के हृदय में क्षमा करने वा क्षमा चाहने का कुछ भी विचार कभी नहीं होता? क्या क्षमा शब्द का संसार में कुछ भी कामनहीं है? पण्डित जी इस बात पर विचार करें।

<del>ह</del> पादरी टी० जी० स्काट साहेब

#### स्वामी दयानन्द सरस्वती जी-

मैं कब घबराया हूँ जो आपने कहा कि घबरावें नहीं। जब आपने पहले कहा कि ईश्वर पापों को माफ भी करता है और अब कहा कि कर सकता है, तो क्या ये दोनों परस्पर विरोधी बातें नहीं हैं और क्या इस प्रकार आप प्रतिज्ञा हानि नहीं कर रहे? तर्क शास्त्र प्रमाण और अनुभव आप्त पुरुषों का ही सत्य होता है। प्रत्येक जनसाधारण का नहीं। जब डाकू का कहीं-कहीं क्षमा करना अच्छा है, तो आजकल की सरकार को भी चाहिये कि किसी अवसर पर डाकुओं को क्षमा करे।

योहन्ना के क्षमा करने से क्या प्रत्येक अपराधी क्षमा के योग्य हुआ। उसने भयवश या किसी स्वार्थवश क्षमा किया होगा। तो क्या उसने यह कोई अच्छा काम किया? और जब तक उसने डाका मारना न छोड़ा था, तब तक अपने साथ क्यों न रखा? और जो कहो कि क्षमा करने से लिया तो यह बात सत्य नहीं है; क्योंकि जब उसने डाके का काम छोड़ दिया और अच्छे काम करके अच्छा आदमी बना, तब साथ रखा। भले और बुरे दोनों प्रकार के कामों का फल ईश्वर यथायोग्य देता है। जब पादरी साहेब का सिद्धान्त यह है कि ईश्वर पापों को क्षमा भी करता है, फिर उसके विरुद्ध पादरी साहेब ने कथन किया कि जब कभी क्षमा करते हैं तो ईश्वर क्षमा नहीं करता। और जब हम क्षमा नहीं करते तो ईश्वर क्षमा करता है।

पादरी साहेब ने मुक्त से अदिति का अर्थ पूछा है। सो पृथिवी, अन्तरिक्ष, माता, पिता और ईश्वर आदि अर्थ हैं। जैसे किसी हल जोतने वाले के सामने या विद्या वाले के सामने रत्नों की या और-और विद्याओं की बात करें तो क्या वह व्यर्थ नहीं है? जो शैतान का पाप क्षमा न किया जायेगा, तब तो शैतान के विषय में आपका सिद्धान्त अटक गया। क्षमा शब्द किसी और मुहा-वरे के लिये हैं। दण्ड तो दिया जाता है, परन्तु समर्थ को जैसा दण्ड दिया जाता है, वैसा असमर्थ को नहीं। जैसे कि पागलों को पागलखाने में भेजा जाता है, वैसा असमर्थ को नहीं। जैसे कि पागलों को पागलखाने में भेजा जाता है। यदि ईश्वर ईसा के वसीले से क्षमा करता है तो क्या वह खुशामदी नहीं है? क्या आप ईश्वर के सामने भी वकील आदि की आवश्यकता सम-भिते हैं? क्या आप उसे सर्वव्यापक और सर्वश्किमान् नहीं मानते। और यदि आप ईसा के वसीले से पापों का क्षमा होना मानते हैं तो ईसा ने जो पाप किये, उनको क्षमा करने का वसीला क्या है?

---हस्ताक्षर स्वामी वयानन्व सरस्वती जी

## पादरी टी० जी० स्काट साहेब-

ग्रव यहाँ पर कुछ विचार करना उचित है। क्षमा करना श्रौर बात है तथा दिल को पवित्र करना ग्रौर बात है। इसिलये मनुष्य की क्षमा श्रौर ईश्वर की क्षमा में बहुत भेद है। जब मनुष्य तोबा करे श्रौर उस नियम पर चले जो कि उसके लिये नियत ग्रौर विहित है, तब ईश्वर उसको क्षमा कर देता है। ग्रौर उसके हृदय को भी पवित्र कर देता है। ग्रौर मेरा भाव यह है कि ईश्वर ने किसी को क्षमा किया ग्रौर उसके हृदय को भी पवित्र किया, इसकी पूर्ण सम्भावना है, परन्तु फिर भी मनुष्य की स्वतन्त्रता ग्रौर धर्मशास्त्र के कारण नियम के ग्रनुसार वह क्षमा नहीं होता। यह मेरा ग्रीभप्राय है।

श्रीर क्षमा का लाभ इसमें प्रतीत होता है कि बीसियों विचारवान् युक्ति-तर्क-विशेषज्ञ भली प्रकार जानते हैं कि क्षमा का परिस्साम बहुत उत्तम निकलता है। कोई हठ वा दुराग्रहवश इस सिद्धान्त से इंकार करे तो करे। पण्डित जी का सिद्धान्त यह है कि ईश्वर किसी को भी विना दण्ड दिये छोड़ता नहीं; परन्तु योहन्ना ने उस डाकू को दण्ड नहीं दिलाया, क्षमा कर दिया। श्रीर हमारा यह सिद्धान्त है कि ईश्वर जब भी उसे उचित प्रतीत होता है. क्षमा कर देता है। जैसा कि धर्म-शास्त्र में लिखा है।

पण्डित जी ने अदिति के अर्थ परमेश्वर भी लिखे हैं। और म्यूर साहेब का दावा कि अदिति वेद के प्रमाण से पापों को क्षमा भी कर देती है। यदि शैनान अभी तक माफ नहीं किया गया तो यह किसी प्रकार भी मेरे दावे के विरुद्ध नहीं है क्योंकि आज के विषय में एक शब्द "भी" मौजूद है और यह "भी" अवस्था और परिस्थित के अनुसार कभी दण्ड और कभी क्षमा इन दोनों को बनाता है। पण्डिन जी का दावा है कि ईश्वर कभी भी क्षमा नहीं करता, अतः "क्षमा" शब्द को संसार से हटा दो। इसके प्रतिकृत यदि ईश्वर कभी किसी एक पाप को क्षमा भी करना है तो केवल उसी से मेरा पक्ष सिद्ध हो जाता है। मेरा पक्ष यह नहीं है कि ईश्वर क्षमा ही करता है; अपितृ यह मेरा पक्ष है कि ईश्वर क्षमा भी करता है। इस "भी" पर विशेष ध्यान दीजिये।

ईसा के वसील का विषय ग्राज नहीं है। इसिलये इस विषय में मैं ग्राज कुछ नहीं कहता। हमारे लिये ग्राज यह जान लेना ही बहुत है कि किस वसील से पाप क्षमा होता है। उदाहरएा के लिये देखिये, दवाई से दर्द हट जाता है। हम दवाई के विषय में विशेष कुछ नहीं जानते, परन्तु न जानने से क्या भेद पड़ता है? दर्द तो दूर हो ही जाता है। इसी प्रकार क्षमा होने की भी एक शर्त तो है। श्रव शास्त्रीय प्रमाण श्रारम्भ होता है। इसमें में श्रधिक कुछ नहीं लिखना। जो लोग इस विषय में कुछ विशेष जानना चाहें, श्रौर प्रमाण पूछें, वे कल की लिखित पर विचार करें, तथा तौरेत में, खरूज की किताब श्रध्याय चौंतीस श्रायत श्राठ श्रौर गिनती की किताब श्रध्याय चौदह श्रायत श्रहारह को पढ़ें एवं विचार करें।

—हस्ताक्षर पादरी टी॰ जी॰ स्काट साहेद स्वामी दथानन्द सरस्वती जी—

क्षमा करना, पिवत्र होना है या नहीं ? क्या क्षमा करना पिवत्र होने के लिये हैं ? जो कहें कि पिवत्र होने के लिये तो ठीक नहीं, क्योंकि क्षमा करने से पाप की निवृत्ति संसार में देखने में नहीं आती । और जो अगुढ़ होने के लिये क्षमा होना कहा जाये तब तो क्षमा करना ही सर्वथा व्यर्थ हो जाये । जब हमारे क्षमा करने और ईश्वर के क्षमा करने में भेद है तो आपने पहले क्यों कहा था कि हम भी दयालु हैं और ईश्वर तुल्य हैं । और ईश्वर के सामने क्षमा कराने वाला योहन्ना मौजूद है तब तो ईश्वर भी खुशामद को पसन्द करने वाला तथा बेसमभ सिद्ध होता है । क्या योहन्ना मनुष्य नहीं था कि जिसने क्षमा किया ? क्या योहन्ना कोई राजा था । वह राजा या ईश्वर नहीं था, यह मैं जानता हूँ ।

न्याय दण्ड देने से छोड़ता नहीं है ग्रौर छोड़ता भी है। यह बात परस्पर विरुद्ध हैं। जो पादरी साहेब ने यहाँ मनुष्यों के राज के विषय में यह कहा कि कानून की पाबन्दी करनी ग्रावश्यक है, ग्रतः डाकुग्रों को क्षमा नहीं किया जा सकता तो मैं पूछता हूँ कि क्या ईश्वर के घर में कानून की पाबन्दी नहीं है? क्या कोई कह सकता है कि ईश्वर सर्वज्ञ नहीं है? यदि नहीं तो फिर योहन्ना के कहने, फुसलाने ग्रौर खुशामद करने से वह क्षमा करने को राजी क्यों हो गया? ऐसी बातों से तो ईश्वर की सर्वज्ञता नष्ट होती है।

ग्रीर जो पादरी साहेब ने कहा कि ईश्वर कभी दण्ड देता है श्रीर कभी क्षमा भी करता है। यह बात ऐसी ही मिथ्या है, जैसे कि ग्रग्नि कभी गर्म होती है ग्रौर कभी ठण्डी हो जाती है। ग्रौर जो यह बात कही कि ग्राज ईसा मसीह का विषय नहीं है। सो ग्रापने ही ग्राज ईसा का विषय बीच में छेड़ा है। क्योंकि ग्रापने कहा कि ईश्वर ईसा के वसीले से पापों को क्षमा करता है। यहाँ मैं यह पूछता हूँ कि ईसा जीव था या ईश्वर ? जो कहें कि जीव था तो सभी ग्रादमी जीव हैं। सभी ईश्वर के सामने क्षमा कराने वाले हुए। फिर ग्राप एकमात्र ईसा का नाम ही क्यों लेने हैं। ग्रौर जो कहो कि ईसा ईश्वर था तो ग्रपने ग्राप ही वह वसीला ग्रथवा साक्षी कभी नहीं वन सकता। जो कहें कि

उसमें जीव ग्रात्मा ग्रीर परमात्मा दोनों थे तो दोनों के क्या-क्या काम थे। ग्रीर दोनों साथ-साथ थे या पृथक्-पृथक् ?

जो कहें कि पृथक् थे तो व्याप्य-व्यापकता न रही। जो कहें कि व्याप्य-व्यापकता है तो ईसा में और इन सब जीवों में क्या भेद है? जो कहें कि विद्या पढ़े थे। सो भी ठीक नहीं। क्योंकि इंजील के लेख से मालूम होता है कि वह विद्वान् नहीं था परन्तु एक साधु पुरुष था।

जो लोग ईसा को मानते हैं, उनके सिद्धान्तानुसार जब यहूदियों ने ईसा को फांसी पर चढ़ाया तो उसने ईश्वर से प्रार्थना की कि—हे ईश्वर ! तूने मुफे क्यों छोड़ दिया ? ऐसी बातों से उसमें केवल साधारए। जीव ही गति करता था, ईश्वर नहीं। किन्तु ईश्वर तो जैसे सब में व्यापक है वैसे ही उसमें था। जो कहें कि उसने मुरदों को जीवित किया, ग्रन्धों को ग्रांखें दीं ग्रीर कोढ़ियों को चंगा किया, भूत निकाले, इसलिए वह ईश्वर था। यहाँ मैं कहता हूँ कि ये बातें प्रत्यक्ष ग्रादि प्रमाणों ग्रीर मृष्टिक्रम ग्रादि से विरुद्ध होने से विद्वानों के मानने योग्य न कभी थीं, न हैं ग्रीर न कभी होंगी। हाँ, ये बातें पौरािएकों के ग्रनुसार हैं।

पक्षी बोला, पशु, हाथी ग्रादि ग्रादमी की बोली में बोले। जैसा कि । तौरेत में लिखा है कि गदहे ग्रादमी की बोली बोले। क्या इन बातों को कोई विद्वान् मान सकता है ? ग्रथवा किसी विद्वान् से इन बातों को मनवा सकता है ?

श्रौर जो यह कहा कि दवा खाने से रोग छूट जाते हैं, वैसा ही यह पापों को क्षमा करना भी है तो क्या दवा का नियम से सेवन करना, परहेज करना, वैद्य के कहने के अनुसार चलना, ग्रपनी मर्जी से न चलना, ये सब दण्ड नहीं हैं?

श्रव तीन दिन से मुभसे श्रौर पादरी साहेब से जो वार्तालाप हुश्रा है, उसके विषय में मैं श्रपनी बुद्धि के श्रनुसार यह समभता हूँ कि मैंने पुनर्जन्म का सिद्धान्त सिद्ध कर दिया। पादरी साहेब उसका खण्डन नहीं कर सके। श्रौर पादरी साहेब श्रपने सिद्धान्तों का खण्डन करने में तथा उसके विषय में मेरे प्रश्नों के युक्ति श्रौर प्रमाण से उत्तर देने में भी समर्थ नहीं हुए।

—हस्ताक्षर दयानन्द सरस्वतो **जी** 

### पादरी टी० जी० स्काट साहेब-

ग्रब विचार करने वाले भाई विचार करें, क्योंकि इस लिखाई के बीच में

शास्त्रार्थं के नियमों के विरुद्ध बहुत सी बातें कही गई हैं श्रौर वे लिखी नहीं गई। इसका परिएगम वही हुश्रा है कि जिसके ऊपर भगड़ा हुश्रा अर्थात केवल अर्थ मिलाने के लिए मैं एक वाक्य सुनाना चाहता था। परन्तु मैंने यह श्रावश्यक न समभा कि लिखने वाले से उसे लिखने के लिए भी कहूँ। अब मैं केवल उस प्रमाण का ही उल्लेख करता हूँ। भाषा के शब्दों का विचार मैं न करू गा। जो चाहें वे पुस्तक में स्थल को निकाल कर देख लें। हाँ, यह मैं लिखवा दूँगा कि मैं प्रमाण किस उद्देश्य से देता हूँ। पण्डित जी का यह कहना कि मेरी दलील पक्की नहीं है, श्रौर मैंने यूँ सिद्ध किया है, इत्यादि। इसमें कुछ भी सार नहीं है। मैं भी इस प्रकार कह सकता हूँ। श्रब यह सुनने वालों का काम है कि वे विचार करके, स्वयमेव निर्णय करें। श्रौर यह भी स्मरण रखना चाहिए कि मैं यह नहीं चाहता कि इस विषय में किसी प्रकार का पक्षपात किया जाये।

पण्डित जी ने इस बात का कुछ उत्तर नहीं दिया कि "क्षमां" शब्द को संसार से बहिष्कृत क्यों नहीं कर दिया जाता। यह एक व्यर्थ और हानिकारक शब्द है। इससे सदा सबकी हानि ही होती है, यदि पंडित जी के कथनानुसार यही बात है तो बहिष्कार जरूरी है। मैं तो निस्सन्देह यह कहता हूँ कि क्षमा करने से भगवान की महिमा का प्रकाश होता है। ईश्वर की बड़ाई इसी में है कि वह मनुष्य को क्षमा करे क्योंकि मैंने कहा कि वह सब गुप्त भेदों को भी यथावत जानता है। और क्षमा करने के देश, काल तथा पात्र को भी भली प्रकार जानता है। और क्षमा करने के कारणों को भी पूर्णतया जानता है। ईश्वर के घर में न तो कुछ कमी है और न ही किसी प्रकार की भूल या आनित की कोई सम्भावना है। ये सब किमयां और त्रृटियां इस संसार में ही हैं।

देखो, संसार में कितना पाप, अन्याय, घमण्ड और रक्तपात तथा अनेक विघ अनाचार दृष्टिगोचर हो रहा है। पंडित जी इसे स्वीकार नहीं करेंगे, परन्तु प्रत्यक्ष ही संसार में भारी कमी और श्रुटि देखने में आ रही है। जैसा कि अंग्रेजी सरकार ने इसका यथोचित प्रबन्ध किया है, ईश्वर भी इसका प्रवन्ध करेगा।

मैं निःसन्देह मसीह के विषय में कोई वार्ता न चलाऊंगा। मैं केवल यह कहना चाहता हूँ कि इस पवित्र धर्म-ग्रन्थ में जिसको क्षमा करने का उल्लेख है, वह उसी वसीले से है। यह दर्द का जिक्र तो है परन्तु दर्द का विव-रण यह नहीं है कि कहाँ-कहाँ, कैसे-कैसे है ? जब कभी इस विषय पर वार्ता चलेगी, तब म्राप इसे यथार्थ रूप में देख लेंगे । युक्ति म्रौर प्रमागा के म्राधार पर मेरा निवेदन यही है कि क्षमा होती है ।

श्रौर तोबा के सिद्धान्त से भी यही प्रमाणित होता है कि क्षमा होती है। उपाय को खूब जानना और ईश्वरीय पुस्तक के विषय में इस प्रकार से हंसी-ठट्टा करना यदि पंडित जी को उचित प्रतीत होता है श्रौर वे प्रत्येक बात को उलटे रूप में ही समभना चाहते हैं तो वे जाने। वेद की श्रनेकानेक बातें हैं; परन्तु यहाँ उनके विषय में मैं विशेष कुछ कहना नहीं चाहता। श्रब श्राप मेरे इन उत्तरों को कुपया देख लीजिये—

गिनती की पुस्तक अध्याय १४ आयत १८ का अर्थ इस प्रकार है कि ईश्वर पापों को क्षमा करता है।

लूका की इंजील अध्याय ६, आयत ४ तथा अध्याय १५ और आयत १०, इसी प्रकार योहन्ना का पहला पत्र अध्याय १ आयत ६ इन का अर्थ यह है कि पापों को क्षमा किया जाता है। फिर मसीह ने अपने चेलों को समकाया कि अपनी प्रार्थना में इस प्रकार से बोलो—"हे ईश्वर हमारे पापों को क्षमा कर।।"

अब अनुभवसिद्ध प्रमाण पर भी विचार कीजिए। अनुभव के आधार पर सत्य को जानना बहुत बड़ी बात है और अपना अनुभव सत्यासत्य का निर्णय करने की सबसे बड़ी कसौटी है। मनुष्य कह सकता है कि मेरा पाप क्षमा किया जाये और इसके साथ ही ऐसा कथन निराधार है क्योंकि जैसे पंडित जी ने स्वयं भी एक उदाहरण में बताया है कि प्रत्येक पापी को दण्ड अवश्य ही मिलेगा। वह पाप भी है, फिर जब तोबा-तोबा कहा तब भी वही पाप मौजूद है। फिर खुदा के बेटे का नाम लिया तब भी पाप वर्तमान है। मैं यह मान लेता हूँ कि मनुष्य मिथ्या-कथन करें।

कल्पना करो कि वे सच्ची तोबा करके सन्मार्ग पर ग्रा जावेंगे ग्रौर प्रत्यक्ष देख भी लें कि ग्रब वह पहले जैसी बात नहीं है। ग्रब मन में संतोष है ग्रौर शान्ति है। प्रकाश ही प्रकाश है। न कोई सन्देह है, न चिन्ता है ग्रौर न ही कोई ग्राशंका है। ग्रब देख लीजिये कि ऐसे हजारों ग्रादमी संसार में हैं कि जिनका यही ग्रनुभव है ग्रौर उन्होंने ग्रपने ग्रनुभव से यह भली प्रकार जान लिया है कि ईश्वर ने मेरे पापों को क्षमा कर दिया है। वे ग्रब पूर्णतया सन्तुष्ट हैं। उनके हृदय पर न तो पाप की छाप शेष है ग्रौर न ही पाप का कोई भार है। पापाचरण की किसी प्रकार की इच्छा वा कल्पना भी नहीं है। एक क्षणमात्र में हृदय परिवर्तन हो गया है।

मेरी ग्रोर से इंजील के अनुसार प्रमागा मिल चुका है। यह कहना बहुत

ही स्रासान है कि यह मिथ्या है ऐसा है। स्रोर ऐसा नहीं, परन्तु जानने वालें जानते हैं। जिसका दर्द सर्वथा चला गया है, वह जानता है, परन्तु मेरे धर्म के मानने वाले इकतालीस करोड़ ईसाई संसार में हैं उनमें से बहुत से तो भूठें ही हैं, यह मैं स्वीकार करता हूँ उनका कथन भी भूठ ही है।

परन्तु सच्चे स्रादिशी भी बहुत हैं स्रौर उनका कथन भी पूर्णतया यथार्थ है, सत्य है। उनकी जीवनचर्या से यह भलीभान्ति प्रमाणित हो जाता है कि उनके सब पाप सर्वथा लुप्त हो चुके हैं। उनके पापों को क्षमा किया गया है। हां इसको जानने स्रौर समभने के लिये स्रपना स्रनुभव होना भी स्रावस्थक है। यह कार्य सम्यास से होगा।

में फिर कहता हूँ कि वह अपने अनुभव का प्रमाण, सबसे बढ़कर और पक्का प्रमाण है। युक्ति और तर्क की पुष्टि से भी बढ़कर यह पुष्टि है कि जिसको अनुभव के आधार पर अपना अन्तरात्मा भी पुष्ट करता है। बात यह नहीं कि हम केवल मौखिक कथनमात्र ही करते हैं, ऐसा कथन तो मिथ्या भी हो सकता है। परन्तु जिसके पाप तोबा करने के बाद अपना अस्तित्व सर्वथा खो चुके हैं कि वह नहीं जानता कि जैसे कि कोई पिता अपने पुत्र से क्षमा का वचन कहे तो क्या वह पुत्र यह नहीं समभता कि पिता ने उसे क्षमा कर दिया है और सब चिन्ताओं की कोई आवश्यकता नहीं है। मानव-हृदय की भी इसी प्रकार अवस्था है।

मैंने तर्क, युक्तियों श्रौर शास्त्रीय प्रमाणों के द्वारा तथा मनुष्यों के श्रपने प्रत्यक्ष श्रनुभव के श्राधार पर, यह सिद्ध कर दिया है कि ईश्वर पापों को क्षमा करता है।

—हस्ताक्षर पादरी टी॰ जी स्काट साहेल

(लेखराम १० ४४६-४७०)

## ॥ काशी में विज्ञापन-पत्र ॥

सितम्बर, १८७६

सब सज्जन लोगों को विदित किया जाता है कि इस सम्याण्डित स्वामो दयानन्द सरस्वती जी महाराज काशी में आकर श्रीयुत महाराज विजयनगर के अधिपति के आनन्द बाग में जो महमूदरंग के समीप है, निवास करते हैं। वे वेदमत का ग्रहिएा करके उसके विरुद्ध कुछ भी नहीं मानते। किन्तु जो-जो ईश्वर के गुरण, कर्म, स्वभाव और वेदोक्त १—सृष्टिक्रम २—प्रत्यक्षादि प्रमाण ३—आप्तों का आचार और सिद्धान्त तथा ४—आत्मा की पवित्रता और विज्ञान के विरुद्ध होने के कारण पाषास्पादि मूर्तिपूजा, जल और स्थलविशेष पाप निवारस करने की अवित व्यास मुनि आदि के नाम से छल से प्रसिद्ध किये नवीन व्यर्थ पुरास नामक आदि,